# महान् पाश्चात्य शिचा-शास्त्री

प्राक्कथन-लेखक प्रोफेसर पी० एस० नायडू भूतपूर्व श्रम्यस्न, पोस्ट-ग्रेजुएट स्टडीज तथा रिसर्च विद्याभवन, उदयपुर

लेखक

डॉ० एस० के० पाल एम० ए०, एम० एड्०, डी० फिल्० श्रिसिस्टेंट प्रोफेसर, शिद्धा विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय



**प्रका**शक **गर्ग-ब्रद्स** पो० ब० ६६, १, कटरा रोड, प्रया**ग**  प्रकाशक गर्ग बदर्स इलाहाबाद

## सर्वाधिकार सुरक्षित

[इस पुस्तक का कोई भी ग्रंश लेखक ग्रौर प्रकाशक को लिखित ग्रनुमित बिना प्राप्त किए कहीं भी प्रकाशित न किया जाए ]

> प्रथम संस्करण मार्च सन् १६५८ द्वितीय संस्करण सितम्बर सन् १६६३ तृतीय संस्करण ग्रप्रैल सन् १६६७

> > मूल्य ६० ४:४०

भार० एन० गर्ग द्वारा गर्ग प्रेस, प्रथाग, उ० प्र०, भारत में मुद्रित ।

#### FOREWORD

I have pleasure in writing a few lines by way of foreword to Shri S.K. Pal's "Mahan Paschatva Shiksha-Shastri". This work is, I believe, the first of its kind in Hindi, and deals with the educational ideas of Plato, Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Dewey and other leading western educators. The treatment is systematic and critical, and the language is simple. The author has made a laudable attempt to present the philosophical foundations of the theory of education propounded by each educator, to evaluate these critically and to trace their influence on modern trends in education. He has made use of original sources as far as possible. **Pictures** of the educators lend added charm to the book. book is eminently suitable for undergraduates as well as graduate trainees in Teachers' Colleges. I am sure it will get the generous reception that it deserves.

Head of the Dept. of
P. G. Studies & Research
Vidya Bhavan
Udaipur
6-3-58

P. S. Naidu

प्रिय छात्रों को समर्पित

## **ऋ।मुख**

शिक्षा-शास्त्र में पाश्चात्य-शिक्षा-शास्त्रियों के ऊपर हिन्दी में लिखी हुई पुस्तकों का पूर्ण अभाव है। इसके कारएा बी० ए० के छात्रों को तिह्रष्यक किठनाई मी पड़ती है। विश्वविद्यालय में गत कई वर्षों से अध्यापन कार्य करने में मेरे समक्ष यह किठनाई प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हुई। विद्यार्थियों की किठनाइयों के अलावा एक अन्य समस्या भी शिक्षा के इस क्षेत्र में है और वस्तुतः वह सबसे बड़ी समस्या है। यह समस्या है वैज्ञानिक वृष्टिकोए एवं ऐतिहासिक पृष्टभूमि से लिखी हुई पुस्तक की। इसे ध्यान में रखकर प्रस्तुत पुस्तक की रचना की गई है जिससे विषय का स्पष्टीकरण उचित ढङ्ग से हो और विद्यार्थियों को विभिन्न शिक्षा-शास्त्रियों के विषय में तत्कालीन परिस्थितियों के साथ-साथ समुचित ज्ञान प्राप्त हो।

विषय के प्रतिपादन में जहाँ तक हो सका है प्रत्येक शिक्षा-शास्त्रों की मूल-पुस्तकों का प्रयोग किया गया है और उन्हों में से उद्धरण भी दिए गए हैं जिससे उनके यथार्थ विचारों का ज्ञान हो। मूल-प्रन्थों से उद्धरण देने के कारण पारिभाषिक शब्दों का भी प्रचुर प्रयोग हुआ है जिसके कारण भाषा कुछ क्लिष्ट हो गयी है, फिर भी मेरा प्रयत्न यही रहा है कि विचारों को स्पष्ट रीति से प्रकट करूँ और यथाशक्ति मैंने किया भी है। मेरा प्रयास कहाँ तक सफल रहा यह विद्यार्थीगण तथा शिक्षा-शास्त्र के ग्रध्यापक निर्णय करेंगे।

श्रपने सहयोगी प्रोफेसर श्री लक्ष्मी नारायण गुप्त तथा मेरे श्रिय छात्र श्री प्रह्लाद चन्द्र राजवेदी ने पुस्तक को प्रस्तुत करने में मुफे बड़ी सहायता दी है। मैं उन्हें हृदय ते घन्यवाद देता हूँ। सम्भवतः महान् शिक्षा-शास्त्रियों की कृतियाँ भी सम्मान और कृतज्ञता की श्रवेक्षा रखती हैं जिनकी सहायता उद्धरण रूप में ली गई है। श्रन्त में मैं उन सज्जनों का भी श्राभारी हूँगा जो श्रपने उपयोगी सुफावों के द्वारा पुस्तक की कमी को दूर करने का कष्ट करोंगे जिससे भविष्य में इसकी उपादेयता विशेष रूप से हो।

श्राशा है, छात्रत्रृत्द के लिए पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी श्रौर तभी मैं अपना प्रयत्न सफल समभूँगा।

> शिचा विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय मार्च १६४८

एस० के० पाल

## द्वितीय संस्करण की भूमिका

दितीय संस्करण को विद्यार्थियों एवं शिक्षा प्रेमियों के समक्ष प्रस्तुत करने में मुक्ते बहुत हर्ष हो रहा है। इस संस्करण में मैंने एक नया ग्रध्याय "हर्बर्ट स्पेन्सर" पर जोड़ दिया है। इसके ग्रतिरिक्त सम्पूर्ण पुस्तक का यथा-वज्यकता संशोधन कर दिया है। साथ ही साथ ग्रन्त में हिन्दी-ग्रंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली भी दे दो है। ग्रतएव यह संशोधित और संवधित संस्करण ग्रधिक उपयोगी होगा और पाठकगण इससे पूरा लाभ उठावेंगे।

## तृतीय संस्करण की भूमिका

इस संस्करण में पुस्तक को आद्योगन्त पढ़ कर यत्र-तत्र ग्रावश्यक परिवर्तन किए गए हैं। इस प्रकार पुस्तक की उपयोगिता ग्रीर बढ़ गई है। इससे विद्यार्थीगण ग्रधिक लाभ उठा सकेंगे, ऐसी ग्राशा है।

ए० के० पाल

उनके लिए यह भी आवश्यक हो गया था कि वे ऐसी शिक्षा योजना का निर्धारण करें जो कि देश भी सैन्य शक्ति की उम्र खे के लिए अत्यन्त शाक्तिशाली सैनिक तथा उच्चकोटि के देशभक्त उत्पन्न कर सके । धर्य, शक्ति, सहनशीलता तथा आज्ञागलन आदि उनके शिक्षा के आदर्श निर्धारित किए गए। फलस्यलय शिक्षा विषय तथा शिक्षा-प्रशाली आदि से अंत तक सैनिक मान्यताओं से ओत-प्रोत थी। मानिस शिक्षा की ओर बहुत कम व्यान दिया गया था। स्पार्टी की शिक्षा प्रशाली का एकमान उद्देश्य राज्य सेवा था। सम्पूर्ण शिक्षा योजना राज्य की ओर से ही परिचालित की जाती थी। एक समाजवादी राज्य में शिक्षा के पूर्ण राज्य-नियंत्रण का यह एक अत्यन्त ज्वलंत उदाहरण है। वर्तमान समय में इस प्रकार राज्य द्वारा परिचालित शिक्षा योजना का रूप हम नाजी जर्मनी तथा फासिस्ट इटली में देख सकते हैं।

स्पार्टा के विपरीत एथेन्स एक ऋषिक प्रगतिशील राज्य था तथा वहाँ ऋाक-मण संघर्ष की समस्या स्पार्टा के समान ऋत्यन्त महत्वपूर्ण ऋौर ऋावश्यक न थी। एथेन्स की शिक्षा थे। ऋतएव वे शांति की प्राप्ति को ऋषिक पसन्द करते थे। ऋतएव वे शांति की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील बनाए जाते थे। राज्य का यह सदा प्रयत्न होता था कि वे ऋपने नागरिकों को एक सुसंयत मनुष्य बना सकें। साधारणतः एथेन्स की शिद्धा दो कालों में विभक्त की जाती है एक तो प्राचीन एथेन्स की शिद्धा जो कि फ़ारसीय युद्ध (४७६ ई० पू०) के समय तक प्रचलित थी तथा दूसरी एथेन्स की नवीन शिद्धा जो कि एथेन्स की उन्नति की पराकाष्टा के समय तथा उसके बाद तक प्रचलित थी। हम इन दोनों रूपों पर ऋत्यन्त संन्तित रूप में क्रमानुसार विचार करेंगे।

स्पार्टा की शिक्षा की अपेक्षा प्राचीन एथेन्स की शिक्षा का उद्देश्य एवं विषय अत्यन्त न्यापक था। उसने समाज तथा शिक्षा में प्रजातन्त्रात्मक आदर्श उपस्थित प्राचीन एथेन्स की करने में एक अद्भुत् प्रगति उपस्थित की थी। एथेन्स की शिक्षा में मानसिक योग्यता से युक्त, सौन्दर्थ-प्रिय तथा शारी-शिक्षा रिक एवं सैन्य गुग्य-सम्पन्न युवकों के उत्पन्न करने की योजना थी। यद्यपि कुछ सीमा तक शिक्षा राज्य पर आधारित थी किन्तु संपूर्ण रूप से एथेन्स में शिक्षा राज्य अथवा जनता की सीमा से परे थी। राज्य शिक्षाधियों से संगीत तथा न्यायाम की अपेक्षा करता था। इसी कारण से उसने शिक्षा में इन दोनों का स्तर निर्धारित कर दिया था, किन्तु बालकों की शिक्षा का संचालन परिवार द्वारा ही होता था।

कारसीय युद्ध के पश्चात् एथेन्स के समाज में राजनैतिक, श्रार्थिक तथा दार्श-निक विचारों के चेंक में क्रान्तिकारी नवीन परिवर्तन हुए। हन श्राश्चर्यजनक परि-

फ़ारसीय युद्ध के पश्चात् एथेन्स की शिक्षा वर्तनों के कारण प्राचीन शिचा पढ़ित एवं प्रणाली महत्त्वहीं मिं प्रतीत होने लगी तथा उसके पुनर्निर्माण का प्रयास भी श्रारम्भ होने लगा। शिचा का श्रादर्श बहुत सीमा तक व्यक्तित्व के महत्त्व पर केन्द्रित हो गया। राज्य के महत्त्व की श्रपेचा

मनुष्य के व्यक्तित्व पर श्रिधिक जोर दिया जाने लगा। व्यक्तिगत प्रसन्नता एवं सम्पन्नता पर प्रशिक्षण के श्रायोजन की श्रावश्यकता का श्रनुभव किया जाने लगा। शिक्षा के क्षेत्र में इस महत्त्वपूर्ण प्रगति के समक्ष प्राचीन शिक्षा व्यक्तित्वहीन एवं संकुचित प्रतीत होने लगी तथा व्यक्ति के सर्वाङ्गीय विकास के लिए प्रत्येक प्रकार की शिक्षा की श्रावश्यकता जान पड़ी। राजनीति के क्षेत्र में व्यक्तिगत महत्त्व को श्रप्यत्याशित स्थान मिलने के कारण व्यक्ति को वाद-विवाद तथा जन-सम्पर्क में निपु- खता प्राप्त कराने की श्रायोजना होने लगी।

उपरोक्त नवीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 'सोफिस्ट' नामक अध्यापकों का दल बहुत ख्याति प्राप्त करने लगा । इन 'सोफिस्ट' अध्यापकों की यह घारणा थी कि वे किसी भी व्यक्ति को कोई भी विषय पढ़ा सकते हैं तैथा

सोफिस्ट अपनी शिक्ता द्वारा वे नवयुवकों को जीवन में कठिन कार्य अपनी शिक्ता द्वारा वे नवयुवकों को जीवन में कठिन कार्य करने के योग्य बना सकते हैं। इस प्रकार इन सोफिस्टों ने शिक्ता के चेत्र में एक नई आवाज उठाई तथा व्यक्तिगत महस्व को चरमावस्था में ला बिठाया।

इन परिवर्तित विचारघारात्रों के होते हुये भी दूसरी श्रोर रूढ़िवादी विचार-श्रारा भी पनप रही थी। इन रूढ़िवादियों का विचार था कि हमें 'प्राचीनता की श्रोर

व्यक्तिदाद एवं सजाजवाद में सामंजस्य लोटने' में ही लाम है, ऋर्थात् शिचा का नियंत्रण राज्य द्वारा ही हो। व्यक्ति एवं समाज के आवश्यक सामंजस्य की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कुछ योजनाओं का निर्माण आपेचित था। महान् विचारक प्लेटो उन विचारकों में से थे जो व्यक्ति-

वाद एवं समाजवाद में सामंजस्य स्थापित करने में सहायक हुये।

१.— राजनैतिक-प्रजातन्त्रवाद का स्त्रपात तथा विकास; त्रार्थिक-घन में वृद्धि; दार्शनिक-श्रन्तीनरीच्य मनोविज्ञान का विकास तथा अन्तिनिहित मानसिक विचारों को प्रदशित करने वाले दर्शन की प्रतिष्ठा।

## विषय-सूचो

#### श्रध्याय--१

१-२०

### प्लेटो

भूमिका-१; पृष्ठभूमि-२; प्लेटो का जीवन तथा शिक्षा सम्बन्धी रचनात्मक कार्य-५; प्लेटो का दर्शन-६; प्लेटो का शिक्षा सिद्धान्त-६; प्लेटो की शिक्षा . योजना-१२; स्त्री-शिक्षा-१६; दी लाज' के श्रनुसार शिक्षा-१७; समीक्षा-१८; बाद की शिक्षा पर प्लेटो का प्रभाव-१६।

#### ग्रध्याय---२

२१---४३

### रूसो

भूमिका-२१; पृष्ठभूमि-२२, रूसो का जीवन तथा शिक्षा सम्बन्धी कृतियाँ-२४; रूसो का दर्शन-२७; रूसो का शिक्षा सिद्धान्त-२६; एमील तथा प्रकृतिवादी शिक्षा-३३; निषेधात्मक शिक्षा-३४; एमील की शिक्षा-३६; सोफ़ी की शिक्षा-३६; ग्रालोचनाएं-४०; बाद की शिक्षा पर रूसो का प्रभाव-४१।

#### ग्रध्याय-३

४४—६४

## पेस्टालॉजी

भूमिका-४४; पृष्ठभूमि-४४; जीवन तथा शिक्षा सम्बन्धी रचनाएँ-४५; पेस्टालॉजी के शिक्षा-सम्बन्धी सिद्धान्त-४६; पेस्टालॉजी की शिक्षण-विधि-५३; स्कूलीय विषयों की विधि-५६; उसके सिद्धान्त का सार-६१; पेस्टालॉजी का प्रभाव-६२।

#### ग्रध्याय—४

६४—=२

## हरबार्ट

भूमिका-६५; उसकी जीवनी तथा शिक्षा सम्बन्धी रचनाएँ-६६; उसका दर्शन एवम् मनोविज्ञान-६७; हरबार्ट का शिक्षा-सिद्धान्त-६६; उसकी शिक्षा का प्रास्त्रक्रम-७६; उसकी अध्यापन-विधि-७७; निर्देश की पंच-पद-प्रणाली-७८; आलोचना-८०; हरबार्ट का प्रभाव-८०;

#### ग्रध्याय—४

### फोबेल

भूमिका—६३; क्रोबेल का जीवन तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्य—६३; फ्रोबेल के वार्यमिक विचार—६६; फ्रोबेल का शिक्षा-सिद्धान्त—६१; विकास की अवस्थाएँ तथा उनकी विशेषताएँ—३४; किण्डरगार्टेन—६६; समीक्षा—६६; म्राधुनिक शिक्षा पर फ्रोबेल का प्रभाव—१००।

### म्रघ्याय-६

903-192

## हरबर्ट स्पेन्सर

भूमिका-१०३; पृष्ठभूमि-१०३; उसकी जीवनी ग्रीर शिक्षा सम्बन्धी कृतियाँ-१०४; उसका दर्शन-१०६; उसके शिक्षा सिद्धान्त-१०७; शिक्षा के उद्देश्य-१०८;पाठ्यक्रम-१०६;शिक्षाग्-विध-११०;नैतिक शिक्षा-११२;शारी-रिक शिक्षा-११३; ग्रालोचनाएँ-११४; उसका प्रभाव-११४।

#### ग्रघ्याय---७

११६--१३७

## मेरिया मॉन्टेसरी

भूमिका-११६; जीवन तथा शिक्षा-रचनाएँ-११७; उसका दर्शन-११८; मॉन्टेसरी का शिक्षा सिद्धान्त-११६; मॉन्टेसरी विद्यालय-१२४; मॉन्टेसरी विध-१२५; ज्ञानेन्द्रियों का ग्रम्यास-१२८; भाषा की शिक्षा-१२६; ग्रघ्या-पक-१३२; फोबेल तथा मॉन्टेसरी-१३३; समीक्षा-१३४; मॉन्टेसरी का योगदान तथा प्रमाव-१३६; भारत में मॉन्टेसरी विधि की उपादेयता-१३७।

### म्रध्याय—5

१३५---१४५

## जॉन डीवी

भूमिका-१३६; जीवन तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्य-१३६; डीवी की दार्श-निक विचारघारा-१४२; डीवी का शिक्षा सिद्धान्त-१४५; विद्यालय का ग्रर्थ-१४६; पाठ्यकम-१५०; शिक्षरा-पद्धति-१५१; ग्रनुशासन सम्बन्धी विचार-१५२; सिद्धान्तों का सार-१५३; डीवी, हरबार्ट तथा फोबेल-१५४; ग्रालोचना-१५६; डीवी का ग्रावृनिक शिक्षा पर प्रभाव-१५७।

## पारिभाषिक शब्दावली

१४६ .

## अध्याय-१ **प्लेटो**ं



प्लेटो ( ४२८ ई० पू०-२४८ ई० पू० )

"संसार के पापों का विनाश तभी सम्भव है जब सच्चे दार्शनिकों के हाथ में राज्य की डोर होगी प्रथवा जब राजनीतिज्ञ किसी चमत्कार द्वारा सच्चे दार्शनिक बन जायेंगे।"

-प्लेटो

### अध्याय-9

## प्लेटो

## (४२८ ई० पू॰—३४८ ई० पू०) ै भूमिका

• समय की हिंद से शिक्षा सम्बन्धी विचारों का अध्ययन प्लेटो द्वारा दिए गए श्रीर बताए गए विचारों से श्रारम्भ करना चाहिए। पाश्चात्य शिक्षा के इतिहास में प्लेटो का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यद्यपि प्लेटो की मृत्यु हुए लगभग दो हजार तीन सौ वर्ष बीत गए हैं तथापि श्राज भी लोगों पर उनके विचारों का प्रभाव कम नहीं हुआ है। वर्त मान वाल एवं मविष्य में दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं शिक्षिक प्रश्न उठ सकते हैं जिनके लिए प्लेटो के विचारों को नए दंग से अध्ययन किया जा सकता है तथा उनका नया अर्थ लगाया जा सकता है। परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि सम्पूर्ण शिक्षाशास्त्र एवं शिक्षित मनुष्यों के जीवन श्रीर विचारों पर उनका प्रभाव बहुत समय तक तथा गहरा पड़ा है।

सभी बाल के विचारकों में प्लेटो एक श्रेष्ठ एवं मौलिक दृष्टिकोण रखने वाला विचारक माना जाता है। विश्व-इतिहास में वह सर्वप्रथम व्यक्ति था जिसके दर्शन-शास्त्र की एक महान् एवं सर्वांगीण प्रणाली बनाई जिसका प्रयोग विचार श्रोर

१—इन तिथियों के विषय में विभिन्न लेखकों में मतभेद है। अपयुक्त तिथियाँ 'इन्साइउलो-योडिया त्रिटेनिका' से उधृत की गई है।

जनहार के सभी विभागों में होता है। वह आदर्शवाद का महान् संस्थापक एवं बाद में अवितित होने वाले सभी दार्शनिक स्टबों की खोज आरम्भ करने वाला था।

प्रत्येक विचारक पर अपने काल का प्रभाव कम या अधिक अंश में अवश्य इता है, यह बात वह से बड़े विचारकों के लिए भी सत्य है। अतः प्लेटों के शिचा सम्बंधी विचारों के अध्ययन करते समय प्रीक जीवन, तत्कालीन राजनीतिक, सामा-जिक परिस्थितियाँ एवं शिचा के उद्देश्य तथा उनके स्वरूपों का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है।

## पृष्ठभूमि

प्राचीन ग्रीस, वास्तव में, एक छोटा किन्तु श्रात्यन्त मनोरम देश था। सम्पूर्ण देश छोटी-छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ था तथा उसकी भूमि कंकरीली श्रीर पथरीली थी। भूमि की नैसर्गिक सुन्दरता ने देशवासियों के मन को प्रोस की भौगोलिक अपनी श्रोर श्राकर्षित कर लिया था। समशीतोज्य जलवायु तथा राजनीतिक ने उनके हृदय में प्रसन्नता की लहर उत्पन्न की थी तथा संतु-लित वायु ने उनके विचारों में संतुलन एवं समता उत्पन्न करने

नित वायु न उनक विचार म उप्रवास रूप उपरा उर्रात में अपना महान योग दिया था। राजनीतिक हिन्द से सम्पूर्ण ग्रीस अत्यन्त छोटे-छोटे पाइरी राज्यों (City states) में बँटा हुआ था। ये राज्य कभी-कभी व्यक्तिगत अथवा राज्यगत् वैमनस्य के कारण अथवा अपने पराक्रम को प्रदर्शित करने के लिए परस्पर युद्ध कर लिया करते थे। फ़ारस देश के निवासियों के आक्रमण करने पर जिस प्रकार कई शहरी राज्यों ने आपस में मिलकर एक शक्तिशाली प्रतिरच्चा संघ की स्थापना की थी उसी प्रकार ये शहरी राज्य बड़े-बड़े भीषण आक्रमण के खतरों की सम्मावना के समय आपस में मिलकर एक जबरदस्त प्रतिरच्चा संघ स्थापित कर लिया करते थे। इन राज्यों में दो राज्य अत्यन्त महत्वपूर्ण माने गए हैं क्योंकि उन्हीं दोनों राज्यों में श्रीक शिच्चा का उद्भव और विकास हुआ था। तत्कालीन ग्रीक शिच्चा का रूप हमें इन्हीं राज्यों में देखने को मिलता है। अतः इम केवल इन्हीं दोन। महत्त्रपूर्ण राज्यों पर ही विस्तृत रूप में विचार करेंगे। वे दोनो राज्य हैं स्थार्टी और एथेनस।

स्वार्टी के नागरिक दुश्मनों से विरे हुए थे जिसके कारण उनमें सदैव आक्र मण् का भय बना रहता था। उन लोगों को अपने शतुओं को पराजित करने की चिन्ता प्रतिज्ञण चिन्तित किये रखती थी। आक्रमण से अपनी रज्ञा के लिए सम्पूर्ण स्वतंत्र स्पार्टीवासियों के लिए यह आव-श्यक हो गया था कि वे राज्य की सैन्य शक्ति को सगठित करें। इसके अतिरित

## प्लेटो का जीवन तथा शिक्षा सम्बन्धी रचनात्मक कार्य

प्लेटो का जन्म ४२८ ई० पूर्व एथेन्स में हुन्ना था। वह एरिस्टोन एवम् पेरिक्टोन का पुत्र था। उसका परिवार एथेन्स के विख्यात् परिवारों में से एक था। वह जन्म एवं प्रवृत्ति से धनी था। इसी कारण साधारणतया सभी व्यक्तियों से मिलना उसे पसन्द नहीं था। बाल्यावस्था में ही उसकी रुचि एवं ब्रादतें विलच्चण थीं। वह सम्म्रान्त परिवार का ब्रस्ताधारण रूप से विकसित बालक था। यही कारण था कि उसने प्रारम्भ में ही प्रीक साहित्यकारों तथा होमर ब्रादि कवियों की रचनाएँ पढ़ डाली थीं। प्लेटो प्रथम श्रेणे का खिजाड़ी था। उसने स्वास्थरच्चा एवं शारीरिक विकास की शिचा प्राप्त की थीं। एक बार वह मल्ल प्रतियोगिता में विजयी भी हुन्ना था। वह एक वीर एवम् सुटढ़ योद्धा था। उसने साहित्य से भी पर्याप्त रुचि थी। उसने कई सुन्दर कविताएँ भी लिखी थीं। उसने राजनीति के चेत्र में भी श्रपनी रुचि प्रदर्शित की किन्तु राजनीतिक व्यक्ति के रूप में पूर्ण रूपेण सफल न हो सका।

बीस वर्ष की श्रवस्या में उसने सुकरात (Socrates) से मेंट की तथा लगभग श्राठ वर्षों तक उसके सम्पर्क में रहा । किशोर एवम् प्रौढ़ श्रवस्था में उसके मस्तिष्क पर अबसे अधिक प्रभाव सुकरात का पड़ा । उसके शिद्धा सम्बन्धी विचारों पर सुकरात, सोफिस्टों, स्पार्टी की शिक्षा पद्धति तथा एथेन्स की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का विशेष प्रभाव पड़ा । मुकरात की मृत्यु के पश्चात् ब्रत्यन्त चुरुष एवम् व्यथित प्लेटो ज्ञान की खोज में इघर-उघर परिभ्रमण करता रहा। उसने मिश्र, सिसली, सीरिया, मेगारा तथा इटली की यात्रा की। यात्रा की इस लम्बी अवधि को उसने अध्ययन, मनन, लेखन तथा तत्कालीन प्रमुख व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित करने में व्यतीत किया। एथेन्स लौटने के पश्चात् उसने एक शिक्षा समिति (Academy) ३८६ ई० प० में खोली तथा उसमें जीवन पर्वन्त श्रव्यापन का कार्य करता रहा। इस शिक्ता समिति का द्वार महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के लिए खुला या तथा इसमें दर्शनशास्त्र, गणित तथा विज्ञान की शिला दी जाती थी। मानव विज्ञान के ऋष्य-यन के लिए एक स्थायी संस्था के रूप में प्लेटो ने जो शिक्षा समिति की स्थापना की वह सही माने में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना थी । प्लेटो का साहित्यिक जीवन उसके जीवन के अधिकांश भाग तक चला और उसने अनेक पुस्तकों की रचना की । श्रपनी मृत्यु के दिन तक वह श्रध्यापन श्रौर लेखन का कार्य करता रहा। उसकी <sup>१</sup> मृत्यु ३४८ ई० पू० में ८० वर्ष की दीर्घायु के पश्चात् हुई।

प्तकों के शिचा-सम्बन्धी सिद्धान्त उसकी दो प्रसिद्ध पुस्तकों में मिलते. हैं। वे पुस्तकों "दी रिपब्लिक" (The Republic) श्रीर "दी लाज" (The Laws) हैं। प्लेटो की कृतियाँ वार्तालाप के रूप में हैं। वार्तालाप वास्तव में नाटकीय श्रीर घटना, व्यंग्य, नथा सजीव चरित्र-चित्रण से श्रोतप्रोत हैं। श्रिधकांश वार्तालापों में मुख्य श्रंश मुकरात द्वारा कहलाया गया है जिनमें प्लेटो ने श्रपने दार्शनिक विचारों को प्रकट किया है। 'दि रिपब्लिक' साहित्य एवं विचार दोनों हिन्दयों से एक महान् पुस्तक है श्रीर इसने संसार के श्रधकांश दार्शनिकों, राजनीतिज्ञों तथा शिचाशास्त्रियों पर प्रमाव डाला है। रूसी ने ठीक ही कहा है कि 'दी रिपब्लिक' शिचाशास्त्र का श्रत्युत्तम गवेषणा-ग्रंथ है। 'दी लाज' जिसे प्लेटो ने श्रपनी वृद्धावस्था में लिखा था, उसकी श्रत्यन्त वृद्धद् गृह श्रीर व्यावहारिक कृति है। इसमें नीतिशास्त्र श्रीर शिचाशास्त्र दोनों पर उसके श्रत्यन्त परिपक्व विचार संग्रहीत हैं।

प्लेटो का दर्शन

प्लेटो के शिचा-सम्बन्धी विचार उसके दार्शनिक विचारों पर श्राधारित हैं।
उसके शिचा-सम्बन्धी विचारों को मली-माँति तथा श्रपनी प्राकृतिक श्रवस्था में श्रीर
दार्शनिक विचारों
का महत्त्व

हम उसके शिचा-सम्बन्धी विचारों के वास्तविक महत्व को न

समभ सकेंगे । श्रतएव हम प्लेटो के प्रधान दार्शनिक संकेतों पर विचार करेंगे ।

प्लेटो को एक श्रादर्शवादी दार्शनिक की संज्ञा दी गई है क्योंकि उसके विचार से 'विचारों का जगत ही वास्तविक श्रीर सत्य है'। उसके इस विचार-प्रियता

के कारण, उसके दर्शन के कुछ विद्यार्थी उसे 'विचारवादी' श्रादर्शवाद
भौतिक जगत जिसको हम प्रत्यन्न ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा देखते, स्पर्श करते एवम् श्रनुभिव करते हैं, मिथ्या भ्रम मात्र है। यह सम्पूर्ण प्रत्यन्न जगत् त्रुटि दोष से पूर्ण
वक्ततावस्था में है। श्रतएव प्लेटो एक ऐसे सत्य एवम् महिमामंडित जगत् की कल्पना
करता है जिसमें वास्तविक चीजें प्राप्त की जा सकती है। इस जगत् को वह 'विचारों
की दुनियाँ' कहता है। इस जगत् में हम उन समस्त वास्तविक एवम् श्रादर्श वस्तुश्रों
को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी प्रतिछाया हम प्रत्यन्न जगत् में देखते हैं। ये वस्तुयें
श्रपने में पूर्ण, श्रपरिवर्तनशील, चिरंतन एवम् शाश्वत हैं। श्रतएव प्लेटो के विचार

में वास्तविक जगत् अपिरवर्तनशील, शाश्वत एवम् शुद्ध अनन्त विचारों से परि-

श्रात्मा की श्रमरता, श्रमश्वरता एवम् शाश्वत रूप प्लेटो के दर्शन का श्राधारम्त खिद्धान्त है। प्लेटो के श्रमुमार श्रात्मा श्रमर एवम् शाश्वत है। शरीर में श्रात्मा की श्रमरता श्राने से पूर्व भी उसका श्रस्तित्व रहता है। श्रात्मा शरीर में श्रात्मा की श्रमरता श्राने से पूर्व शानयुक्त रहता है। यह श्रात्मा उस परम विवेक का एक श्रंश है, जिसे विश्व के सम्पूर्ण श्रमन्त सत्यों का शान रहता है। शरीर के नष्ट हो जाने के उपरांत भी श्रात्मा की स्थित यथावत बनी रहती है। यदि कोई व्यक्ति एक श्रच्छा जीवन व्यतीत करता है श्रीर विशेषतः यदि उसने विचारों का शान प्राप्त किया है तो मृत्योपरान्त श्रात्मा विचारों के जगत् में श्रानन्दमय स्थान पर पहुँच जादी है श्रीर एक लम्बी श्रवधि के बाद वह एक शरीर में प्रविष्ट होकर पुनः इस संसार में वापस श्रा जाती है। जो लोग दुष्कर्म करते हैं वे मृत्योपरान्त कठोर दगड मोगते हैं श्रीर वाद में श्रपने से निम्नतर योनि के जीव-रूप में पुनर्जन्म लेते हैं।

प्लंटो उन प्रथम दार्शनिकों में से था जिसने ज्ञान के सिद्धान्त को शुद्ध एवम्
पूर्ण रूप से प्रतिपादित किया। प्लेटो ने प्रत्यचीकरण, मत श्रीर ज्ञान में विभेद
कान का सिद्धान्त किया है श्रीर कहा है कि ज्ञान प्रत्यचीकरण नहीं है श्रीर न
तो बह सही मत ही है। प्रत्यचीकरण से विरोधी छाप (प्रमाव)
उत्पन्न होते हैं, इससे हमें वस्तुनिष्ठ एवं सत्य ज्ञान नहीं मिलता। इसी प्रकार सही
मत श्रियानुमान, मूलप्रवृत्ति श्रीर श्रुन्त ज्ञान (Intuition) पर श्राधारित होता है
जो हमेशा सत्य नहीं होते। प्लेटो के श्रुनुसार सभी ज्ञान प्रत्ययों द्वारा होता है श्रीर
इसी कारण निश्चित, स्थायी श्रीर सत्य होते हैं। इस प्रकार ज्ञान का श्राधार पूर्ण
एवं सम्यक् बोध, तर्कपूर्ण बुद्धि हो न कि इन्द्रिय-श्रुनुभव श्रथवा मूलप्रवृत्यात्मक
विश्वास।

इस प्रकार ज्ञान की खोज विचारों में हो न कि इन्द्रियों के विशिष्ट अनुभवों में । मनुष्य को ज्ञानेन्द्रियों से परे विचारों की दुनियाँ में अमण करना चाहिये। ये विचार अनुभव द्वारा नहीं प्राप्त किये जा सकते। प्लेटो के अनुसार आत्मा इन सत्य विचारों से मंडित होकर इस संसार में अवतरित होता है। ये विचार आत्मा में उसके श्रीर रूप धारण के पूर्व बीज रूप में निहित रहते हैं। मानव श्रीर उस ज्ञात्मा को मानो बन्दी बना लेता है। फलस्वरूप आत्मा ज्ञान को भूल जाती है। किन्तु सांसारिक अनुभवों के पश्चात् आत्मा उन शुद्ध विचारों को जिसे उसने श्रीर रूप धारण करने के पूर्व देखा था पुनर्जायत कर लेता है। उसका यह विश्वास था कि विचार-विमर्श एवम् प्रश्न प्रणाली द्वारा मस्तिष्क के लिये यह सम्भव हो जाता है कि वह आदमा के उन शाश्वत एवं शुद्ध सत्य विचारों को याद कर सके। अतएव ज्ञान आत्मा के लिये एक नई अनुभूति या वस्तु नहीं है किन्तु यह उन विचारों की प्रनर्जायति है जिसे आत्मा शरीर रूप धारण करने के कारण भूल गया था।

प्लेटो ने श्रात्मा के तीन विभाग श्रथवा तीन तत्व मानें हैं। श्रात्मा का पहला तत्व है 'तृष्णा' (Appetites)। इस तृष्णा का केन्द्र है 'नामि' तथा मानव की सम्पूर्ण इच्छाश्रों, कामनाश्रों एवम् शारीरिक कियाश्रों का यह प्रेरक बिन्दु है। इस तृष्णा का गुण है संयम। श्रात्मा का दूसरा तत्व वैर्थ (Will) है। इस तत्व का केन्द्र स्थान हृदय है। मानव के इस इच्छा-शक्ति श्रथवा श्राध्यात्मिक पत्त का गुण है हृद्ता। मनुष्य की सम्पूर्ण किया-शांलता, साहस, सहनशोलता श्रादि का स्रोत यही वैर्थ है। श्रात्मा का श्रंतिम श्रोर तांमरा विभाग है 'विवेक' (Reason) जिसका केन्द्र मस्तिष्क है। मानव के सभी उच्च एवम् सर्वश्रेष्ठ कार्य इसी विवेक नामक तत्व से ही प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इस विवेक का गुण है श्रान्।

जब श्रात्मा के उपरोक्त तीनों तत्व संगठित श्रथभा सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं तब मनुष्य न्यायपूर्ण एवम् उच्च जीवन व्यतीत करता है अर्थात् जब श्रात्मा•

तीन तत्वों का भिन्द्रय तत्व विवेक से निर्देशित होकर इच्छाशक्ति अथवा समन्वय अध्या समन्वय है समन्वय है स्वरण चूमने लगता है। अतएव विवेकमय जीवन मनुष्य के लिये सर्वेश्रेष्ठ है। इसी जीवन में मनुष्य के अन्दर ज्ञान तथा आत्म-नियंत्रण ऐसे गुणों का उदय होता है।

प्लेटो ने आत्मा के विश्लेषण के उपरांत गुणों को भी चार मुख्य प्रकारों में विमाजित किया है। वे प्रकार हैं संयम, धैर्य, ज्ञान एवम् न्याय। एक सुसंयत आत्मा के अन्तर्गत ये ही मुख्य चार गुण निहित रहते हैं। किसी सुसंयत राज्य के लिये भी इन्हीं गुणों की अपेद्धा है।

प्लेटो ने राज्य को भी एक व्यक्ति माना है अर्थात् व्यक्ति के सम्पूर्ण गुण राज्य में भी होते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति विशेष में तीन प्रकार के गुण होते हैं उसी प्रकार राज्य में तीन वर्ग के लोग होते हैं। पहला वर्ग है दार्श- कि ट्यक्ति के ट्यक्ति हैं ज्ञा शासक वर्ग जो बुद्धिवादी होते हैं तथा जिनका गुण है का प्रवन्ध करना। इनका गुण है

'सम्मान'। राज्य का तीसरा एवं श्रान्तम वगे हैं व्यावसायक वगे ने जिनका प्रधान कार्य है व्यापार एवं म् व्यवसाय। इनका गुण है घनोपार्जन। प्लेटो के विचार से सर्वोत्तम राज्य वही है जिसमें तीनों वगों में एक ऐसा सर्वोद्धिण सम्बन्ध स्थापित होता है जिसमें सभी वर्ग भरसक एवम् उत्साई पूर्वक श्रपना-श्रपना कार्य सम्पादित करते हैं। इस प्रकार के राज्य में पूर्ण विवेकी रार्शनिक शासक, युद्ध कार्य में निपुण सैनिक नथा श्रम करने में सिद्धहस्त मजदूर मिलेंगे। प्लेटो का यह विश्वास था कि इस प्रकार का संगठन राज्य का एक उच्चतम रूप प्रस्तुत कर सकता है क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति श्रपना-श्रपना निर्धारित कार्य श्रपने भरसक योग्यता से करते हैं। इस प्रकार राज्य का यही रूप जनता की सर्वोद्धीण उन्नति एवम प्रसन्ता में सहायक हो सकता है। राज्य का यह सिद्धान्त मूलरूप से उच्चवर्गीय शासन श्रथवा श्रेष्ठ व्यक्तियों के शासन का रूप प्रस्तुत करता है। लेटो का सिद्धान्त समाजवादी भी था क्योंकि सिद्धान्तानुसार राज्य के नागरिकों का जीवन पूर्ण-रूपेण राज्य द्वारा नियंत्रित था।

प्लेटो द्वारा राज्य के नागरिकों का तीन विभाजन यथा, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग तथा सेवक वर्ग, करने के कारण उसके सिद्धान्त को 'जातिवादी प्रणाली' के नाम जातिवादी प्रणाली से अभिहित किया जाता है, किन्तु यहि वास्तविक हिट से देखा जाय तो प्लेटो पर यह आरोप निर्मूल सा जान पड़ता है। वास्तव में प्लेटो जातिवादी विचारधारा को जनम नुई

देता क्योंकि उसका यह वर्ग-विभाजन नागरिकों के जन्म के आधार पर नहीं अपित योग्यता एवम् बुद्धि के आधार पर है। किसी भी जाति में उत्पन्न व्यक्ति यदि अपने वर्ग के कार्य करने में अयोग्य है तो उसे निम्नवर्ग में आ जाना पड़िगा। इस प्रकार निम्नवर्ग का व्यक्ति योग्यता के कारण उच्चवर्ग में सम्मिलित किया जा सकता है।

## प्लेटो का शिक्षा सिद्धान्त<sup>२</sup>

प्लेटों के अनुसार राज्य ही वह उज्वतम् समाज तथा सर्वश्रेष्ठ नैतिक सम्प्रदाय

१—व्यवसायिक वर्ग में किसान, वस्त्रीत्पादक, व्यापारी, दुकानदार, पूंजीपित श्रथवां श्राधुनिक राज्दों में स्वतन्त्रसाधनों के व्यक्ति भी इस कीट में त्राते हैं। वास्तव में इस वर्ग में वे सभी व्यक्ति श्रा जाते हैं जिनका सम्बन्ध शासन तथा राज्य सुरचा से नहीं है तथा जो श्रमिभावक वर्ग में नहीं श्राते हैं।

२— प्लोटो के शिचा सम्बन्धी सामान्य विचार 'दी रिपब्लिक' के सातवें अध्याय में बड़े जीरदार शब्दों में प्रकट हुए हैं। दूसरे एवं तीसरे अध्याय में प्रारम्भिक जीवन की शिचा के विषय में उसने लिखा हैं और छठे एवं सातवें अध्याय में बाद के जीवन की शिचा प्रणाली का विस्तृत और विशद वर्णन किया है।

है जिसके द्वारा व्यक्ति विशेष का जीवन स्त्रादशों से परिपूर्ण बन सकता है। श्रतएव प्रत्येक व्यक्ति का यह स्वामाविक कर्चे व्य है कि वह राज्य का महत्त्व राज्य के प्रति विश्वासिय बने तथा उसमें राज्य-भक्ति कूट-कृट कर भरी हो। उसने यह वहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को राज्य के आधीन कर ले किन्छ बास्तव में श्राधीनता उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में बाधक न होकर उसको उन्नतिपूर्ण श्रवस्था में पहुँचाने के लिये साधन मात्र हो। जीवन का लच्य बुद्धिमत्ता, गुरा एवं ज्ञान की प्राप्ति है। निस्तहाय व्यक्ति इन लच्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। राज्य को इन लुद्यों के प्राप्त करने में व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। ग्रीर चूँकि यह शिचा के द्वारा ही सम्भव है अतएव राज्य का प्राथमिक कर्चाव्य शे चक होता है।

प्लेटो का यह विश्वास था कि उसके समय के जो दोष थे वे शासक वर्ग की किसी पत्त की अज्ञानता. अहं मन्यता एवम् व्यक्ति प्रधानता के कारण ही उत्पन्न हो गये थे। अतएव उसने राज्य के सुधार के लिये कुछ उपायों राज्य सुधार की स्रोर संदेत किया है। उसके राज्य सुधार के संकेत निम्न-

- ंलिखित हैं :--( i ) स्त्री पुरुषों में समानता— प्लेटो की महत्त्वपूर्ण नवीन खोजों में एक खोज इस विचार की थी कि पुरुषों और ख़ियों में प्रतिभा समान होती है। इसी लिए उसने अपनी योजना में पुरुषों और स्त्रियों की शिच्हा में कोई भेद नहीं रखा है।
- (ii) परिवार एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति का उन्मूलन— प्लेटो के मत में यह असहनीय था कि व्यक्ति राज्य के हित के अलावा अपने हित की सोचे । व्यक्तिगत हितौ का समाज के हितों से संघर्ष हो जाता है और इसिए व्यक्तिगत हितों को हटा देना चाहिए। व्यक्ति न तो कोई सांसारिक वस्तुश्रों के रूप में सम्पत्ति रख सकता या और न अपने परिवार के सदस्य के रूप में । इसका अर्थ यह है कि समाज की सामग्रियों, पत्नियों और जन्म से ही बच्चों पर राज्य का अधिकार होना चाहिये।
- iii) शासन ज्ञान के आधार पर श्रज्ञानता से राज्य की रच्चा के निमित्त यह अत्यन्त आवश्यक है कि सम्पूर्ण राज्य की सत्ता दार्शनिकों अथवा बौद्धिक वर्ग को सौंप दी जाय क्योंकि ये ही वास्तविक ज्ञानी होते हैं।
- iv) श्राद्योपांत सुसंगठित शिक्षा कार्यक्रम— प्लेटो का यह विचार था कि राज्य का सबसे प्रधान कार्यक्रम है 'शिचा'। श्रेष्ठ शासकों की उपल्बिध के लिये उसने 1

श्रमिभावक वर्ग के निमित्त एक श्राद्योपान्त सुसंगठित शिल्रा-कार्य-क्रम को प्रस्ता-वित किया।

शिला पर प्लेटो ने विशेष बल दिया है। उसका यह विश्वास था कि शिला का अर्थ स्वना प्रदान करना ही नहीं है वरन् उसका चेत्र अत्यन्त व्यापक है। उनके विचार में शिला का तात्पर्य सम-विकास से है जिसमें सहिष्णुता और सहनशीलता के पाठ समम-वृक्तकर सीखे जाते हैं और शरीर तथा मन समान रूप से विकसित होते हैं। केवल इतना ही नहीं बल्कि शिला में सम्पूर्ण व्यक्तित्व का पुननिर्देशन सिहित होता है। शिला का लच्य नेत्र को उस स्वीति की ओर धुमा देना है जो आत्मा को पहले से ही प्राप्त है। इस उपमा के द्वारा प्लेटो जिस सिद्धान्त को बताना चाहते हैं वह यह है कि शिला का सम्पूर्ण कार्य कार्य कात्र को आत्मा में नहीं रखना है बल्कि आत्मा में छिपी हुई उत्तम बातों को प्रकट करना है; और यह कार्य आत्मा को सही लच्यों की ओर निर्देशित करने से हो सकता है। यह कार्य आत्मा को उन वस्तुओं से अभिवृत करने से हो सकता है जिनमें वे विचार और लक्षण पाप जाते हैं जिनके द्वारा आत्मा का विकास होता है।

'रिपब्लिक' में दी गई शिला-व्यवस्था का स्राधार एक निश्चित सिद्धान्त है जिसका सम्बंध स्रात्मा के रूप से है। स्रात्मा को विभिन्न विकास-स्रवस्थास्रों तक पहुँचाने के लिए विभिन्न साधन स्रोर विभिन्न माध्यम हैं। पहली स्रवस्था में इस पर काल्पनिक विचार (Fancy) तथा कल्पना का प्रभाव पड़ता है तथा बाद में तर्क का जब तर्क का विकास स्रारम्भ हो जाता है। इस स्रवस्था में शिला का उद्देश्य तर्क-शक्तियों का प्रशिद्धण, मस्तिष्क में सूद्मीकरण की भावना स्रोर शक्ति भरना होना चाहिए।

प्रारम्भिक वर्षों में प्रशिक्षण के द्वारा विशेष कर 'सुन्दर' के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है, श्रीर वह 'सुन्दर' चाहे जिप रूप में प्रकट हो। बाद की श्रवस्था में शिक्षा के द्वारा श्रात्मा सत्य को प्रहण करता है। विश्वानों के प्रशिक्षण का लद्द्य श्रात्मा को सत्य के प्रति प्रेम कराना बताना है। दोनों प्रकार की शिक्षा का श्रात्म प्रयोजन श्रात्मा के सामने विभिन्न रूपों में 'शिव' (Good) को रखना है क्योंकि सौन्दर्य एक रूप में 'शिव' है। ठीक इसी प्रकार सत्य भी शिव है। प्लेटो के श्रनुसार 'शिव' ही प्रकाश का वह महान स्रोत है जिसकी ज्योति संसार की प्रत्येक श्रुमकारी, सत्य श्रीर सुन्दर वस्तु पर पड़ती है। यदि शिक्षा को चरम लह्य की प्राप्ति करानी है तो वह इस शान की प्राप्ति से हो सकता है। सबसे महान चीज जो मनुष्य सीख सकता है वह उसके मापद्रड के श्रनुसार श्रुपन चारों श्रोर व्याप्त संसार में तर्क तथा दैवी

ातिमा की उपस्थिति है। इस लिए अपनी सबसे आरम्भिक अवस्थाओं से ही शिक्षा प्रात्मा को विभिन्न उपायों से सभी रूपों में 'शिव' को देखने में सहायता करने का कि साधन होना चाहिये।

प्लेटो ने माना है कि वंशपरम्परा ही केवल एक तत्व नहीं है जिसका महत्त्व है; दूसरा तत्व भी है। जससे वास्तव में बालक का निर्माण होता है श्रीर यह बहुत कुछ वातावरण के द्वारा निश्चित होता है; शिक्ता को इसका वंशपरम्परा तथा एक महत्वपूर्ण भाग समभना चाहिए। प्लेटो के अनुसार शिद्धा की समस्या मानव की स्रात्मा को उपयुक्त वातावरण वातावर्ग प्रदान करना है। मनुष्य की स्रात्मा विशेषतः एक स्रानुकरणशील वस्तु है स्रर्थात् वह श्रपने को वातावरण से स्वभावतया मिला देती है। प्लेटो के विचार में मनुष्य की श्रात्मा एक जीव है श्रीर जिस प्रकार बो देने पर एक पौघा श्रास पास की मिट्टी श्रीर जलवायु के श्रनुसार बढ़ता है उसी प्रकार श्रात्मा का भी विकास होता है। जिस शिल्ला-प्रणाली को उसने बताया है उसके अनुसार आतमा को उन वस्तुओं से अभिवृत करना है जिसके अनुरूप उसे बनना है जिससे कि वह आत्मा एक स्वस्थ वातावरण में रह सके । इस अनुकरण शील प्रवृत्ति का प्रथम तथा सबसे अधिक स्पन्ट उदाहरण वह शक्ति है जिसके द्वारा अन्य मनुष्यों का उदाहरण हम लोगों पर . प्रभाव डालता है। अन्तु, यह महत्त्वपूर्ण है कि आत्मा को महान् पुरुषों के विषय में विचार करने में तथा देवतात्रों जिनकी पूजा की जाती है, का उपयुक्त विचार धारण करने में अभ्यस्त किया जावे।

## प्लेटो की शिक्षा योजना

स्वरचित पुस्तक 'रिपब्लिक' में उसने श्रपनी शिक्षा योजना की एक विस्तृत रूप रेखा प्रस्तुत की है। यह एक श्रादर्श शिक्षा योजना थी जिसको राज्य के दोषों श्रीभावक वर्ग को दूर करने के लिए बनाया गया था। उसका यह श्रपना विश्वास था कि उसकी यह योजना एक कल्याणकारी, न्यायको शिक्षा पूर्ण एवम् सुखद राज्य को निर्मित करने में सहायक होगी। श्रीमी शिक्षा योजना में प्लेटो ने इस बात का उल्लेख किया है कि शिक्षा के लिए प्रशिक्षण केवल श्रीमीभावक वर्ग (Guardian class) श्रीमी की श्रीवश्यकता पर उसने श्रीमी श्रीमी प्रकट की है। शारीरिक शिक्ष एवम् मानसिक योग्यता के श्रीघार पर श्रीमीमावक वर्ग को व्यावसायिक वर्ग से प्रथक कर देना चाहिये।

अभिभावक वर्ग को उचित एवम् योग्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिये। इस निम्न वर्ग भी की शिक्षा की उपेक्षा का कारण उसका उच्चवर्ग का पक्षपत एवम् प्रीसवासियों के अम मिस्कन्धी उपयोगी कलाओं के प्रति उदासीनता ही था। अपनी दूसरी पुस्तक 'दि लाज' में प्लेटो ने व्यावसायिक वर्ग के प्रति की गई भूल एवम् उदासीनता को स्वीकार कर निक इस वर्ग के शिक्षा के लिए भी योजना एवम् सुधार प्रस्तुत किया है। बालकों एवम् उच्च युवकों की शिक्षा योजना प्रस्तुत करने में प्लेटो एथेन्सीय व्यवहार के अति निकट निक रहा है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा योजना अत्यन्त संविध एवम् सामान्य रूप से इसी निम्नलिखित है:—

जीवन के प्रयम च्च्या से ही बालक राज्य की सम्पत्ति हो जाते हैं। इसलिए प्राप्त वे तुरन्त माता-पिता के दायित्व से हटाकर शिशु सदनों में स्थानान्तरित कर दिए तिक जाते हैं। शैच्चिक पाठ्यक्रम के सभी विस्तार राज्य द्वाराजना पाँच वर्ष तक की निर्धारित किए जाते हैं। छोटे बच्चे प्रसन्न वातावरण में उनमता शिक्षा दृश्यों श्रीर शब्दों से श्रलग पाले जाते हैं जो उनके चरित्रज्ञात पर आघात न पहुँचा सके या उनकी रुचि को न दूषित करे। वे स्वास्थ्यप्रद वाता-देनी वरण में रखे जाते हैं जिसकी वायु 'सत्य' श्रीर 'शिव' की भावना सदैव देती रहतीनाव है। छोटे बच्चों को शिच्चित करने में प्रमुख बात है उनमें धर्म की स्रोर एक सह जन-मनोवृति उत्पन्न करना, श्रीर इस कारण बच्चों की शिचा देवतास्रों की कहानियों हैं की त्रारम्भ होनी चाहिए । दूसरी सीढ़ी है वीरो तथा दैवी पुरुषों से सम्बन्धित कहानियो<sup>मिक्</sup> पर विचार करना। नालकों के सामने महापुरुषों के चरित्रों को हमेशा ऐसे ग्रान्हेंगे। य ्टंग से प्रस्तुत करना चाहिए जिसका वे अनुकरण करें; तथा उनके किसी कार्य ज भीरता-पूर्ण, अनुशासनहीन अथवा अनैतिक व्यवहार की स्रोर संकेत करे उसे कार् नहीं कहना चाहिए। जी कुछ भी बालकों को बताया जाने वह आध्यात्मिक एःहैं। नैतिक विचार से बहुत अब्छा होना चाहिए। प्रारम्भिक अथवा शामान्य शिचा का प्रारम्भ छुठें वर्ष की अवस्था से करन्ए। चाहिए, जो कि श्रद्वारह वर्ष की श्रवस्था में समाप्त होती है। इस श्रवस्था के लि दो प्रारम्भिक शिक्षा ६ शिचा के मुख्य विषय हैं संगीत तथा न्यायाम (Music an सरा से ग्रहारह वर्ष तक से ग्रहारह वर्ष तक का उद्देश्य है ब्रात्म-नियंत्रण तथा व्यायाम का शारीरिथा विकास किन्तु दोनों विषयों यथा संगीत एवम् व्यायाम के अध्यापकों को यह ध्यागन में रखना चाहिये कि उनका उद्देश्य मुख्यतः श्रात्म-विकास ही है। प्लेटो द्वातिष प्रतिपादित संगीत का अर्थ आज के संगीत से पर्याप्त मिन्न है । उसका संगीत से तात्पर्थ एक क्यापक रूप में था । संगीत के अन्तर्गत न केवल संगीत शिक्षा तथा नृत्य जिससे हमारे संवेग प्रशिक्षित होते हैं ही आता है, वरन् उसके अन्तर्गत सम्पूर्ण साहित्यिक एवम् कलापूर्ण अव्ययन जो कि त्रय-विषय (3R's) अर्थात् लिखना, पढ़ना तथा अंकगणित से प्रारम्भ होकर आगे तक चलता है तथा जिसमें कवियों का अव्ययन भी समिलित है।

संगीत प्रशिक्षा संगीत प्रशिक्षण से प्रारम्भ होकर न्यायाम के प्रशिक्षण तक जानी चाहिये किन्तु दोनों प्रकार के प्रशिक्षण समान रूप से साथ-साथ देने चाहिये । संगीत श्रीर न्यायाम निःस्ट्रेह यदि दोनों विषयों में एक ही को रक्ला जाय तो का समन्वय सम्पूर्ण शिक्षा का रूप ही विकृत हो जायगा । यदि केवल संगीत को ही स्वीकार किया जाय तो उससे एक प्रकार का स्त्रेय गुण एवम् कोमलता का रूप उत्पन्न हो जायगा श्रीर यदि न्यायाम की शिक्षा ही केवल प्रयोग में लायी जाय तो इससे एक प्रकार की कठोरता एवम् जंगलीपन उत्पन्न हो जायगा । दोनों प्रकार का मिश्रित प्रशिक्षण वास्तव में संतुलित एवम् सर्वाङ्गीण विकसित चरित्र को निर्मित करेगा ।

प्लेटो का यह विचार था कि उन कहानियों एवम् साहित्य पर कड़ी निगरानी रखना परम् श्रावश्यक है जिसका बालक श्रव्ययन करता है। इस कड़ी निगरानी का श्राम्लील साहित्य पर फल यह होगा कि बालक जीवन की वास्तविक घारखाश्रों प्रतिबन्ध के प्रति गलत श्रथवा मूठों घारणा नहीं निर्मित कर सकेगा। श्रतएव संगत की सीमा सरल, देशमिक पूर्ण तथा घार्मिक राग-रागिनियों तक होनी चाहिये। संगीत में जो वाद्य प्रयुक्त हों वे श्रति जटिल तथा बहुतारीय न होने चाहिये। व्यायाम के प्रशिक्तण के सम्बन्ध में भी संयमी जीवन को ध्यान में रखना चाहिये तथा शारीरिक की श्रपेक्ता नैतिक संयम पर विशेष ध्यान श्रथवा बल देना चाहिये।

वे युवक जो कि प्रारम्भिक शिक्षा को उचित प्रकार से प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं अगली शिक्षा अर्थात् सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी हैं, किन्दु जो आगे सैनिक शिक्षा १८ से के शिक्षा के अयोग्य हैं उन्हें व्यावसायिक वर्ग को स्वीकृत २० वर्ष तक करना पड़ेगा। अद्वारह वर्ष की अवस्था से लेकर बीस वर्ष की अवस्था तक युवकों को सैनिक शिक्षा प्रदान करनी वाहिये। इस समय युवकों को शारीरिक विकास, घुड़सवारी, हथियार चलाना

्तथा सम्पूर्ण सैनिक जीवन की शिक्षा प्रदान करनी चाहिये। इस समय किसी भी प्रकार की मानसिक शिक्षा नहीं दी जायगी जिससे कि बालक के सैनिक शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो।

प्लोटो के सामने दूसरी समस्या थी राज्य के भावी शासकों का चुनाव ! सैनिक वर्ग के लिये वे ही युवक योग्य है जिनमें अपूर्व साहस एवं शक्ति है तथा जो उच्च सैनिक वर्ग मानसिक शिचा प्राप्त करने के आयोग्य हैं। ऐसे युवक सैनिक वर्ग के सदस्य घोषित कर दिये जाने चाहिए तथा इनको इसी वर्ग में जीवन यापन करना चाहिये।

प्लेटो की यह घारणा थी कि बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उच शिचा प्राप्त करने के अधिकारी कहे जा सकें। प्लेटो की यह चुनाव की योजना अत्यन्त नैतिक निर्वाचन प्रणाली एवम् स्पष्ट थी। प्लेटो की यह क्रमिक निर्वाचन की योजना घीरे-घीरे किन्तु अष्ठ से अष्ठतर नागरिक उत्पन्न करने की चुमता रखती है। यह सत्य है कि बुद्धि एवम् योग्यता-परीच्या प्रणाली उस समय अज्ञात थी किन्तु प्लेटो ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशिच्चार्थियों को कटिन परीच्चा देनी चाहिये जिससे उनके चारित्रिक गुण तथा योग्यता जानी जा सके। प्लेटो के चुनाव की कसीटी थी – शक्ति एवम् प्रवीणता, आत्मनियंत्रण, सीखने की योग्यता, जन-वल्याण के प्रति रचि, बुराई का विरोध करने की तत्परता तथा अहर्य चिन्तन की चमता आदि। वे व्यक्ति जो इन परीच्चाओं में उत्तीर्ण होकर ज्ञान एवम् राज्य-भक्ति के विकास के चरम बिन्दु पर पहुँच जाते हैं वे ही राज्य का शासन करने के योग्य होते हैं।

माध्यमिक शिद्धा, जिसमें पूर्व की सम्पूर्ण प्रशिद्ध्या निहित है, उन लोगों के लिए संगठित होनी चाहिए जो कि मानसिक संयम को घारण करने के योग्य हैं। पेसे व्यक्तियों को २० वर्ष की अवस्था से २० वर्ष की अवस्था रे २० वर्ष की अवस्था के २० वर्ष की अवस्था के २० वर्ष की अवस्था के विश्वान के अध्ययन में अपने को अपित कर देना चाहिए। प्लेटो के अनुसार विश्वान के अध्ययन का वास्तविक मृत्य दो रूप में प्राप्त होता है। उनका प्रथम कार्य हमें विचार करना सिखाना है और दूसरा शिवा की जानकारी की आरे अग्रसित करना है। प्लेटो 'रिपब्लिक' में कहता है: "इसके पूर्व तो बालकों को विश्वान का केवल सामान्य शान प्राप्त कराया गया था किन्तु अब वे भिन्न-भिन्न वस्तुओं के पारस्परिक सम्बन्ध को समर्भेगे'। यह विश्वान मूल रूप में गिषात के रूप में है तथा इसके अन्तर्गत, अंकगिषात, रेखागिषात, ज्योतिष शास्त्र और हारमोनिक्स ( Harmonics ) अथवा संगीत की गिषातीय पद्धित आदि

Ī

श्राते हैं। ये विषय किसी भी प्रकार के व्यावहारिक कायों, प्रयोगों श्रादि के लिए नहीं प्रयुक्त होगे वरन् सिद्धान्त के रूप में ही सिखाये जायेंगे। इस प्रकार वे नागार्क्त श्राहश्य चिन्तन श्रथवा विचार की दुनियाँ में विचरण करने के योग्य हो जायेंगे। इसके साथ-साथ जन-सेवा विशेषकर सैनिक सेवा का प्रशिच्चण भी होता रहेगा श्रीर यहाँ मनुष्य के लिए जो मुख्य कसौटी होगी वह यह है कि वह श्राटल रहे श्रीर बताए गए सिद्धान्तों का हदता से पालन करे।

२० वर्ष की अवस्था में पुनः एक चुनाव होगा तथा जो उच्च शिच्चा प्राप्त
करने के अयोग्य घोषित होगे उनको समाज में सामान्य पद दे दिये जायेंगे तथा जो

२० से ३४ वर्ष तक
योग्य होंगे वे ४ वर्ष तक अर्थात् ३० वर्ष से ३४ वर्ष तक
दर्शन का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार के प्रशिच्चण एवम्
विचारों की तर्कपूर्ण व्याख्या के द्वारा उच्चतम् 'ज्ञान' अथवा
सत्य का स्वरूप प्राप्त कर लेंगे।

पैंतीस वर्ष की अवस्था में ये दार्शानिक अथवा 'सत्य' के प्राप्तकर्ता पुनः सामाजिक जीवन की ओर राज्य के अभिमावक के रूप में लौट आएँगे। पन्द्रह वर्ष तक ये दार्शनिक समाज में अपने को अर्थित करेंगे और राज्य के शासन का भार संभालेंगे।

पचास वर्ष की अवस्था में वे अवकाश प्राप्त करने के अधिकारी होंगे । अव-काश प्राप्त करने के बाद ये सलाहकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं । इनको राज-पचास वर्ष के बाद वे सहायता तथा राजकीय सम्मान प्राप्त होगा । अन्त में वे अपना जीवन 'वास्तविक सत्य' की खोज में अपित कर देंगे । अन्त में जब वे मरेंगे तब लौकिक सम्मान के साथ उनका अन्तिम संस्कार होगा और उनकी पूजा पवित्र एवं देवताओं के प्रिय व्यक्तियों के रूप में होगा ।

शिक्षा की अपनी योजना में प्लेटो स्त्रियों के लिए उसी प्रकार की शिक्षा को प्रदान करने के लिए कहता है जैसा कि पुरुषों को । उस समय के समाज के लिए स्त्री-शिक्षा यह एक महान क्रान्तिकारी विचार था जब कि स्त्रियों का स्थान निम्न था श्रीर जिनकी दुनियाँ घर तक ही सीमित थी । यह विचार बहुत समय बाद १६ वीं शताब्दी में बड़ी कठिनता से स्वीकार किया गया । प्लेटो अपने सम्पूर्ण विचारों को सिद्धान्त रूप में स्थिर करता है । राज्य का हित ही सर्व प्रमुख होने के कारण उसने स्त्रियों को भी पुरुष के समान शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा है जिससे कि स्त्रियाँ पुरुषों के समान ही राज्य के हित में कार्य कर सकें। उसका यह विश्वास था कि "राज्य के प्रशासन में न तो स्त्री को स्त्री के

र्धु में श्रीर न तो पुरुष को पुरुष के रूप में कोई विशेष कार्य करने पड़ते हैं किन्तु दोनों में प्राकृतिक देन समान रूप से होते हैं। जो कार्य पुरुष के होते हैं वे स्त्रियों के भी हैं, किन्तु सभी रूप में स्त्री एक कमजोर व्यक्ति है। "यद्यपि प्लेटो यह स्वीकार करता है कि शारीरिक शक्ति में स्त्री पुरुष से निर्वल श्रवश्य है इतना होने पर भी वह इस बात की घोषणा करता है कि राजनीतिक खेत्र में श्रथवा प्रशासकीय योग्यता में स्त्रियाँ पुरुष के समान हैं। श्रतप्व प्लेटो के हिंग्टिकोण से स्त्रियों को भी श्रपनी योग्यता के श्रनुसार दार्शिनक, सैनिक तथा श्रमिक बनना चाहिये। उनको भी संगीत एवम व्यायाम का श्रध्ययन करना चाहिये तथा साथ ही उन्हें युद्ध की कला भी पुरुष के समान सीखनी चाहिए। घर-एहस्थी की चिन्ता एवम बालकों के पालन-पोषण की चिन्ता से मुक्त कराने के लिये उन्हें पुरुषों के साथ संयुक्त जीवन व्यतीत करना पड़ेगा तथा उनके बालक उत्पन्न होने पर राज्य उनके बालकों को श्रपने संरक्षण में लेकर उनका पालन-पोषण स्वयं करेगा।

प्लेटो द्वारा 'रिपब्लिक' में प्रतिपादित यह श्रादर्शवादी शिद्धा-योजना तत्का-लीन शिद्धा पर श्रपना तुरन्त प्रमाव न जमा सकी। प्लेटो की शिद्धा-योजना की प्रतिष्ठा केवल मस्तिष्क द्वारा प्रतिपादित कल्पित विचार के लप में ही हुई। प्लेटो स्वयं इस सत्य से जागरूक था कि उसकी योजना समाज को सन्तुष्ट नहीं कर सकेगी, किन्तु उसकी यह घारणा थी कि समाज को जितना भी सम्भव हो सके वह इस योजना के निकट लाने का प्रयत्न करेगा। उसका सिद्धान्त उस समय के लिये श्रव्यावहारिक श्रवश्य था, किन्तु उसके श्रादर्श का मूल्य भी बहुत था क्योंकि उसने मनुष्यों को उनके प्रयत्नों के लिये एक निश्चित किन्तु सुविकसित सीमा का ज्ञान कराया।

'रिपि॰लक' में परिपूर्ण राज्य सम्बन्धी प्लेटो के आदर्श विचार न्यक्त हुए हैं। उन्होंने इस आदर्श रूप को एक दम से नहीं त्याग दिया बिलक उन्हें मालूम हुआ कि परिस्थितियों के कारण आदर्श राज्य की स्थापना में रुकावट सार शिक्षा होगी। अस्तु, उन्होंने दितीय सर्वोत्तम राज्य के सम्बन्ध में मनन करना शुरू किया, जो ऐसी प्रणाली हो कि वह ग्रीक ( यूनानी ) समाज की वास्तविक दशा के अनुसार ग्रहण की जा सके। परिणाम यह हुआ कि 'दी लाज' में शिद्धा के सम्बन्ध में दिए गए विचार 'रिपि॰लक' के विवरण से अधिक ठोस और न्यावहारिक हैं। प्लेटो का विश्वास था कि शिद्धा की प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके आरम्भ हो जाय, यहाँ तक कि उन्होंने जन्म से पूर्व देख-भाल के लिए निर्देश किया है जो स्वस्थ सन्तानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है।

जीवन के प्रथम तीन वर्षों में बालक सुख श्रीर दुख के प्रत्यच्चानुमव से शिचा पाते हैं। इसिलए वे कध्टों से दूर रखे जावें लेकिन ऐसा न हो कि श्रत्यधिक सुख से वे विगड़ जावें। तीन से छः वर्ष तक बच्चों के शारीरिक वृद्धि श्रीर विकास की श्रोर मुख्यतः ध्यान देना चाहिए श्रीर उनका समय खेल-कूद में बीतना चाहिए। प्लेटों ने शिच्चा में खेल के महत्व को श्रानुमव किया श्रीर उसके उचित प्रयोग का समर्थन किया। बालकों को श्रारम्भ से ही उनके भविष्य ध्यवसायों के श्रानुक्ल प्रशिच्चित करना चाहिए, ऐसा प्लेटों का विचार था। एक उद्धरण में प्लेटों ने लड़के श्रीर लड़कियों के विद्यालय-भवन के सम्बन्ध में कहा है, जिससे प्रगट होता है कि उनके मन में दोनों लिगों को शिच्चा देने में कुछ विभिन्नता की मावना रही है। "लाज" में लिखी गई शिच्चा समुदाय के छोटे से वर्ग के लिए सीमित नहीं है, वह तो सार्व-मौमिक तथा सभी स्वतंत्र नागरिकों के बालकों के लिए श्रानिवार्य है श्रीर उससे युद्ध तथा शान्ति दोनों के लिए सर्वोत्तम प्रकार के नागरिक तैयार हो सकते हैं।

#### समीक्षा

#### प्लेटो के सिद्धान्त ग्रौर योजना की ग्रालोचना-

प्लेटो के शिद्धा-सिद्धान्त की बहुत सी त्रालोचनाएँ हो सकती हैं। कुछ हिट को गों से प्लेटो त्रवांच्छनीय रूप में त्राधुनिक विचारकों से पीछे रह जाते हैं श्रीर दूसरे हिटको गों से उनके त्रागे हैं। फिर भी हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि प्लेटो के सिद्धान्त त्रीर योजनाएँ उनके समय के लिए ही थीं न कि त्राधुनिक समय के लिए। त्रालोचना के मुख्य विषय निम्नलिखित हैं:—

मानव जाति का साधारण ख्याल रखते हुए यदि देखा जाय तो परिपूर्ण राज्य का विचार विरोधपूर्ण है। प्लेटो के समुदाय-सम्पत्ति के विचारानुसार श्रम के लिए प्रेरणा नष्ट हो जाती है और सर्वदा फराड़े खड़े होंगे, जब प्रत्येक व्यक्ति समुदाय पर आश्रित होगा। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम उत्पादन करेगा और अधिक से अधिक उपमोग करना चाहेगा। परिवार के उन्मूलन में प्लेटो ने मानवता की उच्चतर भावनाओं को हटा दिया है। दूसरी बात जिसे प्लेटो ने नहीं अनुभव किया यह है कि बालकों का पालन-पोषण केवल परिवार में ही अच्छी तरह हो सकता है। माँ तथा लड़कों में एक सूद्म सहानुभूति और प्रेम होता है जो नसों के द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता।

प्लेटो की शिचा योजना समाजवादी थी न कि व्यक्तिवादी। उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि शिचा तथा व्यक्ति के चरित्र में आपेचित सम्बन्ध है। उन्होंने एक ही प्रकार के राज्य की छाप सभी लोगों के मन पर डालनी चाही। उन्होंने यह नहीं विचारा कि चरित्र को विकसित तथा सशक्त करने के लिए तथा व्यक्तिगत रिवमाव को श्रिमिव्यक्त करने के लिए कुछ मात्रा में स्वतंत्रता की श्रावश्यकता है।

प्लेटो को दार्शनिक-शासकों को प्रशासन श्रीर विद्याब्ययन का दुहरा उत्तर-दायित्व नहीं सौंपना चाहिए था। विश्व-इतिहास इस बात का साची है कि दार्शनिक व्यक्ति श्रव्यवहारशील श्रादर्शवादी होते हैं जो राजनीति के चेत्र में सफल नहीं हुश्रा करते। इस प्रकार प्लेटो शासत तथा दर्शन के बीच विभेद करने में श्रस्फल रहे। उन्होंने राजनीतिक विद्वत्ता के विचार तथा दार्शनिकों की विद्वता के विचार में कोई श्रम्तर नहीं रखा है। उन्होंने दो पूर्णत्या भिन्न प्रकार की विद्वता को एक समान कर दिया है।

'रिपब्लिक' में दी गई शिक्षा योजना में प्लेटो ने जन-समृह की शिक्षा को श्रोर कम ध्यान दिया है, जो संसार का काम करते हैं। वह केवल योद्धा श्रों तथा शासक वर्गों की शिक्षा में ही रुचि रखते थे। उन्हों ने गणितीय विज्ञानों के श्रध्ययन के महत्व को श्रातिरंजित किया है। श्राहारह से बीस तक के तीन वर्षों को केवल शारीरिक ब्यायाम श्रीर सैनिक प्रशिक्षण में विताने के प्रस्तावित सिद्धान्त से बौद्धिक योग्यता बढ़ना दूर रहा। इसके श्रातिरिक्त, दोनों वर्गों की समानता के विरोधी यहीं तर्क करेंगे कि स्त्री-पुरुष में भिन्नता श्रों का विचार श्रवश्य करना चाहिए श्रीर उनके भावी जीवन की निजी श्रावश्यकता श्रों को ध्यान में रखकर उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए।

## बाद की शिक्षा पर प्लेटो का प्रभाव

प्लेटो ने ग्रीक-काल से ही मनुष्यों के विचार एवं व्यवहार पर पर्यात प्रभाव डाला है। वह सबसे बड़ा श्राध्यः मवादी प्रतिभा का व्यक्ति था जो संसार को मिला है श्रीर श्रन्य प्राचीन विचारकों से कहीं श्रिधिक उसमें भविष्य शान के श्रंकुर समा-विष्ट थे। तर्कशास्त्र तथा मनोविश्ञान जिन्होंने बाद के युगों को विचार के श्रन्यान्य साधन प्रदान किए, सुकरात श्रीर प्लेटों के विश्लेषण पर श्राधारित हैं। वह श्रादर्श-वाद का जन्मदाता है श्रीर उसने विश्व के श्रिधिकतर राजनीतिश्रों तथा समाज शास्त्रियों को प्रभावित किया है। इनमें प्रमुख हैं श्ररस्त्, डेकार्टे, स्पिनोजा, हान्स, स्पेन्सर, श्रादि। प्लेटो की 'रिपिन्लिक' भी शिद्या सम्बन्धी प्रथम गवेषणा-प्रन्थ है जिससे मिल्टन श्रीर लॉक, रूसो, जीन पाल श्रीर गेटे के लेख प्रस्त हुए। प्लेटो ने श्रन्य विचारकों से श्रिधिक बाद की कई महान् विचारघाराश्रों को प्रभावित किया

जैसे समाजवाद, स्त्री-पुरुष की समानता, मानसिक परीत्त्रण, शान की एकता, न्यप्र्य-युक्त शासन ।

प्लेटो प्रथम लेखक हैं जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि शिल्वा सम्पूर्ण जीवन को व्याप्त करता है श्रीर वह दूसरे जीवन की तैयारी भी है जहाँ फिर से शिल्वा श्रारम्भ होती है। 'शिल्वा में खेल-विधि' की मूल प्लेटो में पाई जाती है, यह कथन बहुत कुछ सत्य है। प्लेटो ने केवल यही नहीं बताया कि खेल में बालक श्रपने श्राप को स्वतंत्रता-पूर्वक तथा स्वभावतः श्रामिव्यक्त करता है, प्रत्युत उन्होंने श्रानुकरणीय खेल के महत्व को श्रानुभव भी किया। श्रान्य बहुत से शिल्वा सम्बन्धी सिद्धान्तों का प्लेटो ने बहुत बल देकर समर्थन किया है जो श्राधुनिक जीवन में प्रयुक्त होते हैं।

प्लेटो ने अपना सफ्ट प्रभाव बाद की शिक्षा पर भी डाला है। एकेडमी की स्थापना कर वस्तुतः उसने स्राज के विश्वविद्यालय का बीजारोपण किया है। युवकों को नियमित प्रणाली के अनुसार प्रशिद्धण अथवा निर्देशन देने के लिये पाठशाला की आवश्यकता की राय देकर उसने आज के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की खोज की है। इसके परिस्थामस्वरूप हम हेलेनिस्टिक ( Hellenistic ) काल में इस प्रकार के विद्यालय सर्वत्र पाते हैं। रोम वासियों ने भी इसी ढंग को अपनाया। मध्यकालीन 'ग्रामरस्कूल' की स्थापना का यही मूल कारण था। आज तक विद्या-लयों की जो सर्वतोमुखी प्रगति हुई यह उसी नन्हें से बीज की ही शक्ति है। माध्यमिक शिचा के लिये प्लेटो द्वारा प्रतिपादित चार विषयों यथा, श्रंकगणित, रेखागणित ज्योतिष शास्त्र तथा स्वर-विज्ञान ने ही मध्यकाल में काड्रिवियम् (Quadrivium) नाम से उच्चस्तरीय अध्ययन को स्थिर किया। इस प्रकार प्लेटो ने न केवल पाश्चात्य संसार की भावी उच्चस्तरीय शिद्धा को प्रभावित किया वरन् मानसिक अनुशासन ( Mental Discipline ) की आवश्यकता भी बताई जो कि बहुत सीमा तक अंग्रेजी, फान्सीसी तथा जर्मनी की उच्च-शिक्षा का अंग था। मानसिक अनुशासन से विषयों की व्यवहारिकता को गौण स्थान देकर प्लेटो ने सर्वप्रथम शिक्षा में मानसिक अनुशासन के महत्व को प्रस्तुत किया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो का प्रभाव शिक्षा-सिद्धान्त एवम् व्यवहार पर काफी रहा है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते । 'रिपब्लिक' सामान्य साहित्य में सदैव एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जायेगी । निःसन्देह प्लेटो की यह पुस्तक शिक्षा सम्बन्धी महाकाव्य है। अध्याय—२ **रूसो** 

.



ह्मवो ( १७१२-१७७८ )

"प्रकृति के नियन्ता के यहाँ से सभी वस्तुयें ग्रच्छे रूप में ग्राती हैं, किन्तु मनुष्य के हाथ में ग्राने से ही वह दूषित हो जाती है।"

-ह्सो

अध्याय-२

रूसो

(१७१२--१७७५)

भूमिका

शिला के लेत्र में रूसो एक महान् युग प्रवर्तक माना जाता है। व्यावहारिक दर्शन के त्रेत्र में उसे ऋाधुनिक प्रजातंत्रवाद का यदि पिता कहा जाय तो ऋत्युक्ति न होगी। राजनीतिक दर्शन, साहित्य के रोमांटिक आन्दोलन, बाल मनोविज्ञान तथा शिक्ता के क्षेत्र में सार्वभौमिक रूप में रूसो एक महान व्यक्ति स्वीकार किया गया है। उसके सिद्धान्तों ने राज्य एवं धर्म सम्बन्धी विचारों को परिवर्तित कर दिया. कछ सामाजिक विचारों को एक दम बदल दिया, एक नवीन साहित्यिक आन्दोलन को प्रेरणा दी तथा एक नवीन शिद्धा दर्शन एवं प्रयोग का प्रचलन किया। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक ''एमील'' ने शिचा के इतिहास में एक नवीन युग को आरम्भ किया। नि:सन्देह उसके शिक्ता सम्बन्धी विचार इतने क्रान्तिकारी थे कि उनका प्रभाव आज के शिक्षा-सिद्धान्त एवं व्यवहार पर स्पष्ट परिलचित होता है। रूसो का सम्मान उस प्रथम महान शिचा-स्थारक के रूप में किया जा एकता है जिसने पाचीन रूटि-वादी एवं जर्जरित शिच्चा-पद्धति की जड़ को नष्ट कर पुनः नये प्रकार की बाल-प्रशि-च्रुग पद्धति की नींव डाली। वास्तव में रूसो के इस विचार-घारा रूपी नन्हें से वृद्ध ने आर्ज एक पुष्पित एवं पल्लवित बृद्ध का रूप धारण कर लिया है। आराज इस विशाल वृद्ध की छाया में शिद्धा-जिज्ञामु अपार तृप्ति एवं परम सन्तोष का अनुमक कर रहे हैं।

## पृष्ठभूमि

इस फान्स एवं स्विटजरलैन्ड निवासी शिक्षा-सुधारक की सम्पूर्ण विचार-धाराश्रों श्रथवा देन को ठीक प्रकार से समक्षने के लिये हमें १८ वीं शताब्दी के रूसो पर उसके काल का प्रभाव काल की नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं मौगोलिक परिस्थित का बहुत श्रधिक प्रभाव पड़ता है। श्रतएव रूसो के सम्बन्ध में भी हमें उपरोक्त बातों को ध्यान में रख कर श्रध्ययन करना समीचीन होगा।

सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं १८वीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में यूरोप के देशों में राजनीति, धर्म, विचारघारा एवं कार्य के चेत्र में अराजकता, अन्धविश्वास एवं धार्मिक कहरता का पूर्ण साम्राज्य स्थापित १८वीं शताब्दी यूरोप था। अधिकतर सभी स्थानों पर राजा के दैवी अधिकार का विशेषकर फ्रांस की सिद्धान्त एवं जनता द्वारा राजाजाश्रों के पालन करने का राजनीतिक एवं कर्त्तं व्य प्रतिष्ठित था। इस प्रकार की सरकार का समर्थन सामाजिक स्थिति चर्च ने पूर्ण रूप से किया था। लुई १४ वें के समय में फांस में राजतन्त्र की पराकाष्ठा तब हुई जब कि उसने घोषित किया कि "मैं ही सम्पूर्ण राज्य हुँ"। असीमित सत्ताओं से विभूषित राजा तथा उसके समर्थकों ने उपरोक्त वाक्य का पूर्ण समर्थन किया। पूर्ण प्रतिष्ठित चर्च ने अपनी शक्ति को पूर्ववत् जारी रक्ला तथा उसने विचारों एवं कार्यों पर अपना अन्यायपूर्ण प्रभाव जमाया । चर्च के उच्च अधिकारी गण मनोनीत व्यक्ति हुआ करते थे, जो अधिक वेतन प्राप्त करते थे तथा विलासी जीवन व्यतीत करते थे। अधिकारीगण पूजा सम्बन्धी कर्त्तव्यों की पूर्ण अवहेलना करते थे। मध्यम वर्गीय नागरिक — व्यापारी, वकील, साधारण अधिकारी श्रादि की स्वतन्त्रता की कड़ी देख रेख कई प्रकार से होती थी। निम्नवर्गीय जनता भीषण कर की जंजीर से जकड़ी हुई थी तथा वह ऋपना जीवन नैराश्यपूर्ण निर्धनता की काल-कोठरी में बिता रही थी। कृषि, जो उस समय का महान् उद्योग था, उस पर भी राज्य के प्रतिनिधियों श्रीर चर्च द्वारा इतना कर लगा दिया जाता था कि लाम का श्राधे से श्रधिक भाग कर-देवता के पेट में चला जाता था। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का पूर्ण-रूपेण हनन कर दिया गया था। ऋति परिश्रमी, निर्दोष किन्तु देश-भक्त बहुसंख्यक नागरिकों की हीनता श्रीर दीनता चरम् सीमा पर पहुँच चुकी थी।

शिख्ण विधि एवं शिक्षा-सिद्धान्त का निर्धारण प्रौढ़ रुचियों के अनुसार होता था तथा शिक्षां का संगठन भी प्रौढ़ समाजिक जीवन के आधार पर हो गया था। बालक को प्रौढ़ावस्था का एक लघु चित्र मात्र उमका जाता था। फलस्वरूप बालक और वाणि को जा शिक्षण एक छोटे मनुष्य और एक छोटी स्त्री के रूप में होता था। शिशु श्रों से यह आणा की जाती थी कि वे प्रौढ़ावस्था में प्रतिपादित विचारों एवं विषयों को समकते में स्पल हो सकेंगे। नैतिक व्यवहार के श्रित जिटल एवं कठोर मान-दण्ड का पालक करने के लिये वे बाध्य किये जाते थे। जो बालक इस प्रकार की शिक्षा के प्रतिकृत जाता था अथवा उसके श्रयोग्य होता था उसको कठोर से कठोर दण्ड दिया जाता था। श्रित हीन साथनों के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। सर्वसारण के विद्यालय विषय-वस्तु की हिट्ट से संकीर्ण, शिक्षण-पद्धित में श्रित श्रप्राकृतिक तथा श्रन्शासन के नेत्र में श्रांत कठोर थे।

१- वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नागरिकों द्वारा त्रुटिपूर्ण पद्धित के विरुद्ध वाल्टे-यर नामक विद्वान के नेतृत्व में महान् क्रांति हुई। इस स्नान्दोलन को 'स्रद्धल-प्रकाश'

'श्रतुल प्रकाश' अथवा 'प्रबोध'— एक ताकिक और जनतान्त्रिक आन्दोलन अथवा 'प्रबोध' (Enlightenment) के नाम से अभि-हित किया गया है। इस तर्कवादी क्रांति का जन्म विचार एवं विश्वास के चेत्र में बढ़ती हुई 'नियमित विनय', चर्च एवं राज्य की निरंकुशता की प्रतिक्रिया के फलन्वरूप हुआ था। जन बोध एवं तर्क इस क्रांति का आधारभूत सिद्धान्त था। प्राचीन समय का राज्य-श्रन्थाय, धार्मिक श्रमहिष्णुता

तथा विचार परतन्त्रता का इस क्रांति ने खुलकर विरोध किया तथा विचार, सरकार ग्रथवा नैतिकता के चेत्र में जो दमन नीति ग्रपना जड़ जमाये हुए थी उसको भी समूल नष्ट करने की योजना बनाई गई। इस क्रांति का उद्देश्य ग्रन्धविश्वास एवं रूढ़िवादिता से व्यक्ति को सक्त करना तथा व्यक्तिगत न्याय का ग्रधिकार, जन-प्रबोध तथा तर्क की महत्ता की स्थापना करना था। किन्तु यह ग्रान्दोलन 'श्रेष्ठ जन' ग्रान्दोलन के रूप में था। यही कारण है कि इस क्रांति द्वारा सर्वधाधारण के प्रति कोई भी सहानुभूति प्रदर्शित न हो सकी। राज्य-सत्ता एवम् चर्च की प्राचीन श्रेष्ठ जनवादिता के स्थान पर इसने एक नई बुद्धि एवं सम्पत्तिवादी श्रेष्ठ जनवादिता स्थापत की।

१८ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पूर्वोत्तर कालीन 'प्रबोध' के सहारे नैसर्गिक स्थान्दोलन स्थाबा 'प्रकृतिवाद' की स्थावाज तीब्र होने लगी। इस क्रांति की लहर न बौद्धिक 'श्रेष्ठ जनतंत्रात्मक' शासन का विरोध किया तथा प्रकृतिवादी शिचा एवम् प्रकृतिवाद-रूपो समान्य वर्ग के श्रिष्ठकारों की श्रावाज लगाई। रूसी प्रकृतिवादी श्रान्दोलन का प्रतिनिधि हुन्ना। उसने मानव की श्रान्तिकि मानवान्नों पर विशेष ध्यान दिया तथा दृद्धिवाद के स्थान पर प्रकृत-विश्वास के गुणों को, जिसका रूप गहन संवेगात्मक था, स्थापित किया। प्राचीन बुद्धिवाद के स्थान पर उसने मनुष्य को श्रपने कल्याण के लिए कार्य करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रकृति पर पूर्ण विश्वास रखने को कहा। बालक को प्रकृति का वास्तिक प्राणी घोषित कर, तथा यह प्रदर्शित कर कि बालक प्राकृतक नियमों के श्रनुसार ही कार्य करता एवं बढ़ता है, उसने बालक के परम्परावादी ईश्वरीय धारणा का श्रन्त कर दिया। इस महान् सुधारक की सामाजिक एवं शिच्चा सम्बन्धी स्थिति का स्पष्ट ज्ञान उसके पूर्व चरित्र एवं कार्यों द्वारा परिलच्चित होता है।

## रूसो का जीवन तथा शिक्षा सम्बन्धी कृतियाँ

रूसो ने बड़े ही स्पष्ट रूप से अपना जीवन वृतान्त प्रस्तुत किया है। इस सीभित स्थल पर इतना ही सम्भव है कि हम रूसो के जीवन की कुछ ऐसी घटनाश्रों एवं बातों का उल्लेख करें जिनका सीधा सम्बन्ध उसके शिक्षा सम्बन्धी विचारों से है।

हसो का जन्म सन् १०१२ ई० में स्विट्जरलैग्ड में, जेनेवा नामक एक छोटे से नगर में हुश्रा था। उसका पिता एक घड़ी-निर्माता तथा माता मंत्री की पुत्री थी। हसो के जन्म लेते ही उसके माता का देहावसान हो गया, जिसे कि उसने अपने दुर्भाग्य का प्रथम पदार्पण कहा है। उसके प्रथम दस वर्ष पिता की संरक्ता में व्यतीत हुए। उसका पिता बहुत मावुक एवं निराला था। उसको बच्चों के उचित पालन-पोषण का अनुभव नहीं था। अतएव हसो ने अपने पिता से जो शिक्षा पाई वह अव्यवस्थित थी। फिर भी उसने पिता से अध्ययन एवं गहन मनन की अभिचित्रा था। उसने कभी भी स्कूल का विद्यार्थी होने का अनुभव नहीं प्राप्त किया था। दस वर्ष की अवस्था में हसो अपने एक चचेरे माई के साथ दो वर्ष तक अध्यापक के पास अध्ययन के लिए जाता रहा, जहाँ पर उसे "लैटिन भाषा तथा उससे सम्बंधित अन्य व्यर्थ जर्जरित बातों" का अध्ययन करना पड़ता था। नैसर्गिक सौन्दर्य के प्रति उसमें प्रेम की भावना उत्पन्न हुई। एक अथवा दो वर्ष बाद वह एक शिल्पी के यहाँ कार्य करने लगा। किन्तु शिल्पी के कठोर व्यवहार के कारण वह भाग निकला। एक दिन सम्पूर्ण दिवस के पर्यटन के पाश्चात् जब वह रात्रि में पुनः

शहर लौटा तो उसने सम्पूर्ण द्वार बन्द पाये। गहन अप्रम्म में द्वार के खुलने के लिए वह पूर्ण निराश हो गया। अप्रन्त में उसने अप्रम्म जन्म भूमि को सदा सर्वदा के लिए छोड़ कर फांस प्रस्थान करने का निश्चय किया। यहीं से उसकी जीवन कथा का वह अंश प्रारम्भ होता है जो यात्राओं एवं साहसिक कार्यों से रंजित है। सोलह वर्ष की अवस्था से लेकर छत्तीस वर्ष तक उसने एक पर्यटक अथवा आवारा जीवन व्यतीत किया। इस बीच उसने नौकरी के लिए कुछ छोटे-मोटे प्रयत्न भी किए। उसके पर्यटन ने फांस के कष्टमय कुषक जीवन की अप्तद किट उत्पन्न की। उसने कई प्रकार की नौकरी भी की। इनमें प्रमुख थे — मंत्री-पद, संगीत-शिच्चक, प्रति-लिपिकार, कम्पोजिटर, नाटककार आदि। किन्तु वह इन सभी कार्यों में असफल रहा।

उसके जीवन में उस समय परिवर्तन होता है जब कि वह २४ वर्ष की अवस्था में भयंकर बीमारी से पीड़ित हुआ, वह उस समय साहित्य एवं विश्वान का अध्ययन करना प्रारंभ कर देता है। इस समय उसने प्रसिद्ध विद्वानों यथा हान्स, लॉफ, मान्तेन, फेनेलन, वाल्टेयर, मेलबें न्की, डेकाट, लाइबनीट्ज, न्यूटन तथा अन्य लेखकों का अध्ययन किया। व्यापक अर्थ में राज्य और शिच्वा धीरे धीरे उसके समस्त चिन्तन के केन्द्रीय विषय बन गए। इसकी मूल प्लेटो की ''रिपब्लिक'' के अध्ययन में पाई जाती है जो रूसो के विचार में शिच्वा पर आज तक लिखी गई सबसे महान् पुस्तक है। अन्य पुस्तकों जिनका प्रभाव निश्चित रूप से उस पर पड़ा ये थीं—लॉक द्वारा लिखित ''शिच्वा सम्बंधी कुछ विचार'', तथा डीफो द्वारा लिखित ''रॉबिन्सन कूसो''। 'राबिन्सन कूसो' का इतना गहरा प्रभाव रूप पर पड़ा कि उसने युवक एमील के लिए सभी पुस्तकों में केवल उसे ही चुना। लॉक की पुस्तक पढ़ने पर तात्कालिक प्रभाव यह पड़ा कि उसे शिच्वा-कार्य की विशेष इच्छा हो गई और उसने दो लड़कों को पढ़ाना शुरू किया। यद्यपि वह एक अध्यापक के रूप में सफल नहीं हुआ तथापि अध्यापन के अनुभव ने उसके हृदय में शिच्वा-सम्बन्धी समस्याओं के प्रति अतीव रुचि उत्पन्न की।

रूसे! साहित्यिक जीवन की कामना करता था। अनेक अध्यक्तलाओं एवं अवरोधों के पश्चात् उसकी कामनायें पूर्ण हुईं। उसने अपना सम्पूर्ण जीवन विचार एवं मनन करने, यात्रा करने तथा विद्वत्तापूर्ण कृतियों की रचना करने में व्यतीत किया। उसका नैतिक चरित्र निश्चय ही कमजोर था। किन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि जो कुछ उसने किया, उसको उसने सहर्ष स्वीकार भी किया। सन् १७५० में उसने 'डिस्कोर्स ऑन दी साइन्स एएड दी आर्टम्' शीर्षक सर्वश्रेष्ठ निबन्ध पर पुरस्कार प्राप्त किया। चार वर्ष के पश्चात् 'सोशल इनिकलिटी' विषय पर निबन्ध

लिखने के कारण उसे पुन: पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन प्रारंभिक कृतियों के सहारे रूसी ने विज्ञ संसार को अपनी तीन महत्वपूर्ण पुस्तकें— 'दि न्यू हेलॉयल' (The New Heloise) विस्क प्रकाशन १७६१ ई० में हुआ; 'दि सोशल कान्द्रेक्ट, '(The Social Contract) १७६२ ई० में प्रकाशित तथा 'एमील' (The Emile) जिसका प्रकाशन कुछ सप्ताह पश्चात् हुआ, प्रदान की।

'एमील' रूसो की महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसके द्वारा रूसो ने शिद्धा-सिद्धान्त के समेश के रूप में अच्छी ख्याति प्राप्त की है। एसील पुस्तक की रचना एक उपन्यास के रूप में हुई है, जिसमें रूसो ने एमील नामक नवसुवक की शिला का वर्णन ऋति मनोरंजक ढंग से किया है। व लगभग सभी चीजें जो उसकी लेखनी से प्रस्फुटित हुई हैं, नितान्त विवादास्पद एवं संघषंपूर्ण है। इसी कारण रूसो के शत्रुश्रों की संख्या बढ़ने लगी। 'एमील' के प्रकाशित होते ही सार्वभौमिक घृणा-मिश्रित शत्रुता रूसो के प्रति उत्पन्न हो गईं। पुस्तक की बड़ी भद्दी आलोचना हुई तथा उसे जनसाधारण के सामने जला देने की आशा दे दी गई। इसी समय इस पुस्तक के लेखक— रुसो, को कारावास दगड की आजा भी दी गई। यहाँ पर यह बात स्पष्ट कर देनी आवश्वक है कि एमील पुस्तक पर चर्च तथा राज्य द्वारा जो प्रहार अथवा विरोध किया गया उसका कारण रूसो का शिच्चा-सिद्धान्त न होकर उसमें प्रतिपादित धार्मिक विचार था। रूसो ने यह विचार किया कि अब उसको इंगलैएड जाकर डेविड ह्यूम की शरण लेनी चाहिए। उसने अपने जीवन के अपनेक वर्ष देश-निर्वासित के रूप में व्यतीत किए । इंगलैयड स्त्राकार उसने 'कान्फेशन्स' ( Confessions ) नामक पुस्तक लिखना प्रारम्भ किया। यह पुस्तक उसकी सुप्रसिद्ध जीवन कृति मानी जाती है। सन् १७७० में वह पुनः पेरिस लीट श्राया। यहाँ श्रपने जीवन के श्रांतिम समय में उसने 'कान्फेशन्स' का दूसरा भाग लिखा। उसकी श्रपूर्व ख्याति एवं जन-कल्याण के कार्यों के बावजूद भी उसका अंतिम समय जीवन के आरंभिक समय से भी अधिक कब्टमय बीता । देश निर्वासन, निर्धनता एवं एकान्त के मध्य सन् १७७८

१—इस पुस्तक में रूसो ने गृह-शिचा संबन्धी श्रपने विचार प्रकट किये हैं। इस शिचा में माता श्रध्यापक का कार्य करती हैं।

२— शिचा सम्बन्धी विचारों के प्रतिपादन तथा भावाभिन्यक्ति की शक्ति में इस पुस्तक की तुलना प्लेटो को 'रिपन्तिक' से की जा सकती है। इस पुस्तक को शिचा साहित्य श्रीर कदाचित समस्त साहित्यों में श्रेष्ट मौलिक पुस्तकों में एक माना जाता है।

रूत ] [ ग्रध्याय २

ईं० में उसने अपनी अंतिम साँस ली। उसकी मृत्यु के ११ वर्ष पश्चात् ही फांस को सुप्रसिद्ध राज्य क्रांति हुई। निःसंदेह इस क्रांति के मूल में रूसो न पैदा हुआ होता तो फांस की राज्य क्रांति भी न हुई होती। शिचा के सिद्धान्त एवं व्यवहार में भो रूसो ने पूर्य क्रांति उत्पन्न की है।

#### रूसो का दर्शन

रुसो के दर्शन का मूल तत्व 'प्रकृतिवाद' के सिद्धान्त में निहित है। यद्यपि उसके उद्देश्य श्रादर्शवादी थे किन्तु उसकी पद्धति निश्चय ही प्रकृतिवादी थी। उसके स्वाति के दर्शन में प्रकृतिवादी रिद्धान्त श्रादर्श मूल्यों के लिए भूमिका तथा प्राप्ति श्रादर्शवादी तत्व (Goodness) में उसका इद विश्वास, सभी प्रकार से उसकी निश्कुलता को सुरच्चित रखने की इच्छा, न्याय के लिए उसकी प्रगाद भावना तथा दलित मान वता के लिए सच्ची स्हानुभूति, उत्तम गुणों के सुरच्या में उसकी स्वित, स्वतन्त्रता के लिए उसका प्रेम, तथा कृतिमता, रूढ़िता श्रादि के लिए उसकी श्रत्यिक घृणा, ये सभी श्रादर्शवाद के लच्या हैं।

रुशे की प्रशंसा में ऐडम्स ने श्रपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये हैं:—
"शिचा के संबन्ध में लिखने वाला रूसो ही कदाचित सुप्रसिद्ध प्रकृतिवादी था"।
प्रकृतिकाद का
प्रमील की प्रारंभिक पंक्तियों से ही प्रकृतिवादी विचारधारा की
व्यंजना हो जाती है। इन पंक्तियों में रूसो कहता है "प्रकृति
के नियन्ता के यहाँ से सभी वस्तुयें श्रुच्छे रूप में श्राती हैं;
मनुष्य के हाथ में श्राने से ही वह दृषित हो जाती हैं"।

उसने प्रकृति को उच्च स्थान दिया, उसे सर्वदा निर्भरयुक्त व्यवस्था के रूप में गौरवान्वित किया जो विविध तरीकों से मानव समाज के विपरीत है जिसके कारण लोग उसे वहीं अधिक चाहते हैं। प्रकृति पर निर्भर रहा जा सकता है जब कि समाज अस्थिर होता है; प्रकृति में अच्छाई होती है, और समाज में बुराई और चालाकी। प्रकृति हमें स्वतंत्रता देती है और समाज कर शासन और प्रमुत्व। प्रकृति में स्निष्ध प्रवाह और लय होता है जो अपने समयानुकृत होता है। समाज शीवता तथा आधा-मियक कार्य से पूर्ण होता है जो मूर्व व्यक्तियों के भक्त और अमिलावाओं से उत्तेजित होते हैं जिन्हें प्रकृति का शान नहीं होता। कसो निश्चय ही स्थापित संस्थाओं का विरोधी था। इस बात का स्पष्ठीकरण उसके इस कथन से हो जाता है कि "जो साधारणतः किया जाता है उसका ठीक उत्तरा करो. तब तम ठीक पथ पर पहुँच

जाश्रोगे।" उसका कथन है कि समाज की बुराइयों का एकमात्र कारण हैं मानवीय संस्थायें। इस लिए रूसे कहता है "प्रकृति की श्रोर लौटो"। उसका यह विश्वांस था कि मनुष्य का प्राकृतिक विकास समाज में रहकर सम्भव नहीं है; श्रिपित समाज र वे परे प्राकृतिक वातावरण में ही सम्भव है।

सम्यता, विज्ञान, संस्कृति ने मनुष्य को अपने बंधन में बाँध लिया है। रूसो का यह विचार था कि वास्तविक 'मनुष्य' को बिगाइने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। इसी उनसे घोषित किया कि सम्यता एक बहुत बड़ी त्रृटि है। इसी के द्वारा बुराइयाँ एवं दुर्भाग्य उत्पन्न होते हैं। रूसो ने यह प्रस्तावित किया कि कृत्रिम आवर्ण को उतार फेंक कर मनुष्य को पूर्ण विकास का भरसक प्रयत्न करना चाहिये। वास्तव

में इसी अवस्था में मनुष्य का वास्तिवक एवं नैसिंगिक विकास हो सकता है। रूसो का विश्वास था कि विज्ञान ने ही मनुष्य को प्रकृति से पृथक् कर दिया है। अत्राप्य मनुष्य की रज्ञा का एकमात्र उपाय है कि वह विज्ञान की परिधि से निकल कर पुनः प्रकृति की अरोर लौटे।

रूसो ने दृढ़ निश्चयपूर्वक यह घोषित किया कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अपूर्व व्यक्तित्व होता है तथा सभी व्यक्ति स्वतंत्र एवं समान होते हैं। 'सोशल कान्ट्रेक्ट' का मनुष्य स्वतंत्र एवं प्रारम्भ ही इस घोषणा से होता है कि "मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है तथा प्रत्येक स्थान पर वह शृंखलाबद है।" रूसो कहता है समान है; समाज का प्रतिबंध मनुष्य कि "सम्य मनुष्य दासता के राज्य में पैदा होता है, जीवन व्यतीत करता है तथा उधमें ही वह अपनी अंतिम साँस लेता द्वारा सम्भव है। है। उत्पन्न होते ही मनुष्य कपड़ों में लपेटा जाता है, मृत्यु के समय कफन से दका जाता है तथा जब तक वह जीवित रहता है वह संस्थायों की जंजीरों में जकड़ा रहता है।" रूसो की दृष्टि में राज्य तथा समाज अत्याचार के घर हैं। उसने स्वाभाविक पुनरुद्धार की माँग की जिसका ऋर्य वर्वरता की ऋोर लौटना न होकर उस प्राकृतिक अवस्था की आरे लौटना है जहाँ मनुष्य अपने साथियों से श्रस्वामाविकता से श्रावृत्त होकर नहीं मिलता है, वरन वहां दोनों जनता के ब-मत द्वारा प्रतिपादन सामान्य इच्छात्र्यों का सम्मान करते हैं। रूसो ने यह तर्क उपस्थित किया कि राज्य-सत्ता की भावना मनुष्य में सदैव से रही है; इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। सरकार जनता की इच्छा पर श्राघारित है। मनुष्य को पूर्ण श्रिध-कार है कि वह किसी भी समय अपनी सरकार को भंग कर दूसरी सरकार का निर्माण करे। रूसो ने प्रस्तावित किया कि एक ऐसे प्रजातंत्रात्मक राज्य की स्थापना होनी रूसो ] [ ग्रध्याय २

चाहिये जो कि स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता पर श्राधारित हो । वह प्रतिनिधि सर-कार को समाप्त कर उसके स्थान पर सम्पूर्ण व्यक्तियों के द्वारा निर्मित सरकार के \* • शासन की स्थापना के लिए कहता है । रूसो के इस विचार का नमूना स्विट्जरलैयड का प्रजातंत्रात्मक राज्य है । यह प्रजातंत्रात्मक राज्य का एक छोटा सा समूह था जिसमें सामूहिक रूप में प्रत्येक समस्या पर विचार किया जाता था तथा श्रपने लच्य का निर्माण बहुमत के श्राधार पर किया जाता था । इस प्रकार रूसो का श्रादर्श राज्य उस समाज में निहित है जो मनुष्यों द्वारा पूर्ण रूपेण परिचालित होता है तथा जिसमें श्राडम्बर या कृत्रिमता, श्रेष्ट व्यक्तियों का प्रभाव तथा मनुष्य पर समाज द्वारा विए गए श्रत्याचार श्रादि घटित होते ही नहीं ।

श्रिधिकांश विचारकों की घारणा थी कि मनुष्य पाप में उत्पन्न होता है तथा वह जन्म से ही बुरा होता है। इस पाप की जन्मजात प्रवृत्ति को निर्मूल करने का

बालक स्वभाव से ही ग्रच्छे होते है, वे पाप के मध्य नहीं उत्पन्नहोते। एकमात्र मार्ग है बालकों को कठोर दगड देना। इस कठोर दगड के लिए कहा गया है कि "डंडा बालकों की बुरी हालत को सुधारने के लिए ईश्वर प्रदत्त साधन है।" रूसो ने इससे सर्वथा विपरीत मत प्रकट किया है। रूसो ने कहा है कि "हमें इसे एक सर्वथा अवास्त्र नियम बना लेना चाहिए" कि "प्रकृति का प्रथम उपकरण सदैव ठीक होता है; भानवीय हृदय में कोई

मौलिक पाप की भावना नहीं रहती।" रूसो के अनुसार अच्छाई मनुष्य की मौलिक प्रवृत्ति है तथा बुराई एवं दोष वह ग्रहण करता है। गुण आत्मा में निहित होता है। इस प्रकार रूसो ने बहुत पहले से चली आई स्थिर घारणा अर्थात् वालक नैसर्गिक रूप से अष्ट है, का बिरोध किया तथा यह प्रतिपादित किया कि वह जन्म से अच्छा होता है। रूसो ने कहा कि मानवीय संस्थायें एवं शिद्धा की दोषपूर्ण पद्धतियाँ ही मनुष्य को पाप-युक्त एवं दोषमय बना देती हैं।

## रूसो का शिक्षा-सिद्धान्त

रूसो के विचारों को देखने पर यह मनोरंजक बात ज्ञात होती है कि शिचा तथा राजनीति में एक निकट सम्बंध है। जिस प्रकार प्लेटो के शिचा-सिद्धान्त उसके शिक्षा ग्रौर राजनीति के सिद्धान्त उसके राजनीतिक सिद्धान्त के एक ग्रंश तथा उसके दर्शन के उसके राजनीतिक सिद्धान्तों से भी बहुत प्रभावित हुए। श्रित प्राचीन काल से शिक्षा ने व्यक्ति श्राथवा समाज की, केन्द्र बनाया था । प्राचीन काल में समाज ही सबसे महत्वपूर्ण था जैसा कि हमने पहले ही स्पार्टा की समाज की अपेक्षा द्यक्ति का महत्व श्रीधक श्रीधक श्रीधक श्रीक्त वाली थी। श्रिक्षा में व्यक्तिवाद का सबसे प्रसिद्ध सम-र्थक रूसो था जिसने 'एमील' में सामाजिक नियंत्रण के प्रायः

प्रत्येक रूप को कोई महत्व नहीं दिया है। उसने व्यक्तिगत महत्व की रह्मा करते हुये उसकी आवश्यकता पर बल दिया। रूसो ने व्यक्ति की आवश्यकता एवं हित संगठित समाज से भी अधिक बतलाया। उसके अनुसार व्यक्तिगत भलाई एवं प्रसन्नता का महत्व समाज की सेवाओं से अधिक है, क्योंकि व्यक्ति की स्वयं एक सत्ता है और वह मूल्यवान भी है। अतः कभी भी समाज के हित में व्यक्ति का बलिदान न करना चाहिए।

बालकों के अधिकारों का रूसो महान् समर्थक था। उसने शिक्षा के चेत्र में बालकों की पूर्ण स्वतन्त्रता की श्रावश्यकता पर बल दिया। उसने श्रपनी शिद्धरा विधि में बालक एवं उसकी प्रकृति को केन्द्र बिन्दु बनाया । बालक तथा उसकी उसने इस बात के महत्त्व पर बल दिया कि शिक्ता में विचार प्रवृत्ति शिक्षा का करने योग्य मुख्य बात है बालक तथा बालक के रूप में उसकी केन्द्र बिन्द्र वर्तमान प्रकृति । उसने लिखा है कि "प्रकृति बालकों को बालक के रूप में ही देखना चाहती है, मनुष्य के रूप में नहीं। बालक स्वयं देखने, विचारने तथा अनुभव करने की उचित व्यवस्था कर लेता है । इससे बढ़कर क्या मूर्खता होगी कि हम अपनी प्रवृत्तियों अथवा अपने रूपों को बालकों के लिए प्रयुक्त करें"। बालको की रुचि एवं भावना को जाने बिना ही प्रौढ व्यक्ति अज्ञानतावश अपनी शक्तियों को बालकों पर प्रतिष्ठित करते हैं। नई पद्धति का सिद्धान्त ही है कि हम बालकों के स्वयं विकसित स्वभाव एवं प्रवृत्ति को समभने का प्रयत्न करें। रूसो का मत है कि ''बालक को प्रारम्भ से ही पूर्ण रूप से अध्ययन करो क्योंकि यह निश्चित है कि तम उनको नहीं जानते हो।"

इस बात पर अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं है कि रूसो का आधारभूत उद्देश्य है नैसर्गिक अच्छु:इयों एवं मानवीय हृदय के गुणों की सुरचा तथा इन सम्पूर्ण गुणों के सामंजस्य से युक्त समाज की स्थापना । चरम साध्य है उसका समाज की स्थापना जिसमें अष्ठ सौम्य गुणों यथा— साहस, धैर्य, संयम, समानता, बन्धुत्व, शाली-नता, एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति एवं अनुभव सभी नागरिकों द्वारा हो। शिचा का अभी

शिक्षा का उद्देश्य-े हे । पिक शक्तियों का विकास तथा जन्म-जात प्रवृत्तियों का प्रकाशन

तक उद्देश्य नागरिकों एवं कारीगरों को उत्पन्न करना ही था। कारीगरों अथवा नाग-रिकों के निर्माण के कारण शिका ने वास्तिक सानवीय गुणों को घटा दिया। रूसो कहता है कि "तुम मनुष्य अथवा नागरिक में से किसी एक का वरण कर लो। उम दोनों को कभी प्रशिच्चित नहीं कर सकते"। रूसो सामाजिक शिचा की अपेता नैसर्गिक शिद्धा को अधिक पसन्द करता है। वह कहता है कि "मेरी इच्छा है कि में बालक को जीवित रहने की कला

का ज्ञान करा दूँ''। रूसो ने उस कठोर ख्रौर बुरी शिक्षा की कड़ी आलोचना की जो कि वर्तमान को अनिश्चित भविष्य के अन्धे कुएँ में दकेलती है तथा जो बालक पर अनेक प्रकार की यातनाओं एवं बंधनों को लादना चाहती है तथा जो बालक को बुरा बना देने की शिच्वा देती है। इसके साथ ही वह बालकों को उस दूर की प्रसन्नता के लिए तैयार करता है जो कि बालक अपने जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता। बालकों को वर्तमान में सफलता प्राप्त करने की शिद्धा देनी चाहिए न कि अन्धकार-मय भविष्य की । संचेप में रूसो के अनुसार शिद्धा का उद्देश्य है नैस्पिक शक्तियों का प्रकाशन, मानवीय हृदय को उर्वरा करना, प्रत्येक मानव की जन्म-जात प्रवृत्तियों का उद्घाटन तथा ऐसे तार्किक मनुष्यों का विकास करना जो कि बुद्यमत्तापूर्ण अपने जीवन को विभिन्न परिस्थितियों एवं किसी भी प्रकार के समाज में रहने के अनुकूल निर्मित कर सके।

रूसो ने श्रावश्यकता के श्रनुसार दो सहायक शिल्वा-पद्धतियों का वर्णन किया है:-

- (१) स्रादर्श राज्य में जनता एवं राष्ट्रीय शिक्षा की पद्धति ।
- (२) कृत्रिम समाज में व्यक्तिगत शिचा की पद्धति।

प्लेटो के समान रूसो ने भी कहा है कि अञ्छी जन-शिद्या अञ्छे राज्य पर ही अवलंबित है तथा अन्छे राज्य की स्थिरता केवल अन्छी शिक्ता द्वारा ही सम्भवः है। ऋच्छे राज्य में शिचा एक जन-समारोह के समान होता जन-शिक्षा है तथा वह ''राज्य का अति आवश्यक कार्य होता है।" इस प्रकार के राज्य में शिचा प्रत्येक बालक को दी जाती है। इसका उद्देश्य है एकत्व

की भावना को उत्पन्न करना तथा प्राकृतिक गुर्गो की महत्ता को प्रतिपादित करना। सामृहिक खेल, संगीत एवं देश-भक्ति के प्रशिच्ण द्वारा ही राज्य में एकता की भावना निर्मित होती है। फिर भी उपरोक्त प्रकार की शिक्षा के प्रचलन से रूसो को पूर्ण निराशा थी। उसे यह विश्वास था कि इस प्रकार की शिक्षा की स्थिरता ऋति कठिन

है। रूसो इस बात से पूर्ण सहमत था कि तत्कालीन श्राप्राङ्गतिक एवं दूषित राष्ट्र श्रापने नागरिकों को शिक्तित श्राथवा निर्देशित करने में पूर्ण रूपेण श्रायोग्य थे। यही एक कारण था कि रूसो ने व्यक्तिगत शिक्ता का श्राति विस्तृत कार्य-क्रम श्रापनी शिक्ता विषयक्रान्थ 'एमील' में प्रतिपादित किया।

श्रमाकृतिक ढंग के समाज में शिद्धा का वास्तिविक क्रिप वह था जिसमें बालक सामाजिक प्रभावों से पृथक् रह कर शिद्धा प्राप्त करता था। सामाजिक जीवन में श्रप्राकृतिक समाज प्रवेश करने के बहुत पहले बालक का व्यक्तिरव, स्वतंत्रता की में शिक्षा भावना, श्रान्तिरक श्रान्छ।ई, निर्ण्य तथा संयम की द्धमता की स्थिरता, सामाजिक प्रभावों को दुर्बल बनाने एवं द्धीण करने के लिए होनी चाहिए।

एमील में रूसो ने जिस समस्या को प्रतिपादित किया है वह सम्पूर्ण बालक, अमीर और गरीब, उच्च एवं निम्न कुल में उत्पन्न अथवा जन साधारण के प्रशिक्षण एमील की समस्या— की समस्या नहीं है। रूसो कहता है कि निम्न वर्ग को शिक्षा अदान करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन की परिस्थितियाँ ही स्वयं उनमें समानता, सादगी, स्वामाविकता तथा अन्य गुणों को उत्पन्न कर देती है। किन्तु अभीर एवं उच्च कुल में उत्पन्न बालको को जो कि जन्म से ही सदैव विलासिता के नद में इब रहते हैं, नैसर्गिक शिक्षा प्रदान करना अति आवश्यक है। एमील, जो कि इस वर्ग का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसे देश में रहता है जहाँ का जीवन अति सादा है तथा जहाँ सामाजिक संबन्ध नहीं के बराबर हैं जिससे उस स्थान पर वह अपनी प्राकृतिक शक्तियों का विकास कर सके। इस हिटकोण से एमील की शिक्षा को पूर्ण-रूपेण समकता अति आवश्यक है।

श्रुच्छे परिवार की शिक्षा के प्रभाव की महत्ता पर रूसो श्रिषक बल देता है। उसने लिखा है "एक पिता ही पिता के समान सुरक्षा दे सकता है तथा माता ही पारिवारिक शिक्षा बालकों की देख-रेख माता के समान कर सकती है"। रूसो ने यह घोषित किया कि माता बालकाश्रों के लिए श्रीर पिता बालकों के लिए प्रकृति-प्रदत्त श्रूप्यापक हैं। एभील के संबन्ध में वार्तालाप करते समय रूसो कहता है "वह श्रशानी किन्तु बुद्धिमान पिता से, संसार के श्रुत्यिक विद्या-प्रवीण श्रूप्यापक की श्रूपेक्षा मही-माँति शिक्षित हो सकता है"। निःसंदेह एक पिता जितना बालकों की समस्याश्रों श्रादि को श्रित निकट से जानता है उतना श्रूप्यापक नहीं, चाहे वह जितना ही विद्यान क्यों न हो।

रूसो ने बाल-विकास में परिपक्वता की विभिन्न अवस्थाओं को पहिचानने अथवा जानने के लिए ध्यान आकृष्ट किया है। बालकों की अपनी आवश्यकता-नुसार ही हमें उनका शब्दयन करना तथा समस्तना चाहिए ! बाल-विकास की रूसी के हिन्दिकीय से वे व्यवस्थायें विशिष्ट विशेषतात्रीं स्रथवा श्रवस्था शे कार्यों के द्वारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक अति तीवता से अलग कर दी गई है। जीवन का प्रत्येक काल एक प्रकार की पूर्णता अथवा विशिष्टता से युक्त है। उसके एक प्रकार की स्वयं की परिपक्षवता रहती है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक काल अपने में पूर्ण है। इसी कारण हम उसे तीवता से अलग कर सकते हैं। रूसो द्वारा प्रतिपादित विकास ही विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख पृष्ठ संख्या ३६ की सारिगी में किया गया है। श्राधनिक वाल-शिक्तग्र-प्रगाली की देखते हुए हम रूसो द्वारा प्रतिपादित बाल-विकास की आलोचना सरलतापूर्वक कर सकते हैं। इसका गुरा इसकी विकाल विज्ञान के रूप में पूर्णता में निहित नहीं है वरन् सत्यता तो यह है कि उसने शिक्षा में क्रिमक-विकास (Genetic interpretation) की नींव इतनी शक्तिशाली डाली है कि वह वैज्ञानिक 'राजा-शार्रिश्यों द्वारा सदैव स्वीकार निया जावेगा ।

सांस्कृतित युग-िजात यह प्रदर्शित बन्दा है कि व्यक्ति के विश्वास की प्राकृतिक अवस्थायें तथा शिक्षा एवं मानवीय सम्प्रता के विकास की प्रावस्थायें समानाकत्य संस्कृति-युग-सिद्धान्त हैं। इस सिद्धान्त को करों ने प्रतिपादित तो किया किन्तु उसकों इस बात का ज्ञान न था। इस प्रकार के सिद्धान्त के अनुसार बालक प्रकृति के मध्य अपने जीवन का आरम्भ सरता है तथा बीस वर्ष की अवस्था में वह सामाजिक प्रास्थी वन जाता है ठीक उसी प्रकार जैसे कि बीसवीं शताब्दों में मानवता का विकास प्राकृतिक अवस्था से उच्च कोटि के संगठित एवं सांस्कृतिक समाज की आरे हुआ।

## 'एमील' तथा प्रकृतिवादी शिक्षा

स्पनी प्रसिद्ध पुस्तक 'एमील' में रूसे एक सर्वथा शाल्पनिक बालक 'एमील' की शिक्षा का वर्णन करता है। एमील की शिक्षा का वर्णन करता है। एमील की शिक्षा का वर्णन करता है। एमील की शिक्षा का उसने एमील' की भावी पत्नी 'सोकी' की शिक्षा-योजना को प्रस्तुत कर, स्त्री-शिक्षा पर भी प्रकाश डाला है। रूसे ने एमील को उसके माता-पिता एवं पाठशाले से स्रलग करके समाज से दूर रक्खा है। उसकों एक आदर्श अध्यापक की संरक्षता में, पाकु-

तिक सौन्दर्य के मध्य शिद्धा प्राप्त करने (विभिन्न शक्तियों के विकास करने ) के लिए रक्खा गया है।

प्राकृतिक विकास के महत्व को प्रदर्शित करते हुए रूसो कहता है कि शिच्या के तीन महत्वपूर्ण एवं मूल सावन हैं— 'प्रकृति'; 'मनुष्य' एवं 'वस्तुयें'। प्रकृति से प्रकृति-मनुष्य-वस्तुएं रूसो का श्रामिप्राय है जन्म-जात गुर्ण। विना मानवीय बन्धन के, बालक के गुर्णो का सहज विकास ही वह प्रकृति की शिच्या मानता है। प्रकृतिक मनुष्य का निर्माण करना ही शिच्या का उद्देश्य है। "प्राकृतिक मनुष्य जंगली मनुष्य नहीं है श्रापतु वह स्वयं के प्राकृतिक नियमों द्वारा नियंत्रित एवं

शासित है न कि सामाजिक संस्थाओं द्वारा । सामाजिक मिलन के प्रभावों द्वारा मनुष्य की शिक्षा का निर्माण होता है तथा ज्ञान एवं स्चनायें प्राक्वित तत्वों यथा पेड़-पौधों, पशु-पिच्यों आदि द्वारा भी प्राप्त होती है जो वस्तुओं से प्राप्त शिक्षा का निर्माण करते हैं । रूसो की यह धारणा है कि मानव एवम् वस्तुओं से प्राप्त शिक्षा प्रकृति-जन्य शिक्षा के अधीन होना चाहिए । रूसो ने प्रकृति को अधिक महत्व दिया क्योंकि उसका विचार था कि नैसर्गिक शक्तियाँ, प्रकृति-जन्य निर्णय, मौलिक संवेग आदि कार्य के लिये अधिक विश्वसनीय है, अपेक्षाकृत उन प्रभावों अथवा अनुभवों के जो कि सामा-जिक सम्पर्क के फलस्वरूप विकसित होते हैं।

एमील में बालकों की शिद्धा दो परस्पर विरोधी अवस्थाओं में वर्णित है। (१) प्रकृतिवादी, निषेधात्मक अथवा असामाजिक शिद्धा जिसका विस्तार किशोरा-वस्था तक है तथा दूसरी अवस्था के लिए पथ का निर्माण करता है; (२) नैतिक तथा सामाजिक प्रशिद्धण।

## निषेधात्मक (निगेटिव) शिक्षा

रूसो के अनुसार बालक की १२ वर्ष की आयु तक शिचा पूर्ण निषेधात्मक होगी। "पहली शिचा बिलकुल निषेधात्मक होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है वालक की शक्तियों कि हमें पहले गुज और सत्य के सिद्धान्त नहीं पढ़ाने चाहिये वरन हृदय को पाप से तथा मस्तिष्क को अम से रच्चा करनी चाहिए"। बालक की सम्पूर्ण शिचा स्वच्छन्द नैसर्गिक विकास, उसकी स्वयं की शक्तियों तथा उसकी नैसर्गिक सचि के मध्य ही पुष्पित एवं पल्लवित होनी चाहिए। निषेधात्मक शिचा का यह अर्थ नहीं है कि बालक को कोई भी शिचा न दी जायेगी वरन उसका तात्पर्य रूसो के

विरोवाभास में इस प्रैकार है: "शिद्धा का उद्देश्य समय्नु का उपयोग नहीं करना है वरन् उसे खोना है। इस समय के बीच ऋष्यापक ऋपने विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की ऋाद्धारिक ऋथवा तरतीबवार शिद्धा नहीं देगा, क्योंकि बालक तो केवल 'ऋनुभव' के द्वारा ही पढ़ाया जायगा। वह स्वभावतः खेल तथा ज्ञानेन्द्रियों के व्यायाम द्वारा ही सीख लेगा"। इस प्रकार बालक की शिद्धा उसकी प्रवृत्तियों ऋगेर शक्तियों के ऋनुसार होनी चाहिये। हमें बालकों की इच्छा छों के ऋनुसार चलना चाहिए। बालक को ऋपनी प्रकृति एवं स्वभाव के ऋनुसार ही शिद्धा प्राप्त करनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का हस्तिचेप न होना चाहिए।

एमील पर की गयी आलोचना के उत्तर में रूसो ने एक पत्र में लिखा है कि ''मैं निश्चयात्मक (पाजिटिव) शिखा उसे कहता हूँ जो समय के पहिले मस्तिष्क

निषेधात्मक शिक्षा की परिभाषा को बनाना चाहती है श्रीर बालकों को प्रीढ़ पुरुष का कर्त-व्य सिखलाती है। मैं निषेधात्मक शिक्षा उसे नहता हूँ जो शान देने के पहले शान के प्रदृष्ण करने वाले श्रंगों को हट

बनाती है श्रीर जो इन्द्रियों के उचित उपयोग से विवेक-शक्ति को बढ़ाती है। निषे-घारमक शिक्षा समय को मूर्खता में व्यतीत नहीं करती वरन् इससे बहुत दूर है। यह गुण नहीं देती, पाप से बचाती है। वह सत्य का ज्ञान नहीं कराती, त्रुटियों से रह्मा करती है। वह बालक को सत्य की श्रोर जाने के लिए प्रेरित करती है जब कि बालक इसको समम्मने की श्रायु प्राप्त कर लेता है तथा गुण को ग्रहण करने की प्रेरणा देती है जब कि उसको पहिचानने एवं उसके प्रति प्रेम की च्मता प्राप्त कर लेता है।"

निषेघात्मक शिचा का सिद्धान्त जो कि शारीरिक शिचा के लिए प्रयुक्त होता है, बालक की सम्पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग करता है तथा स्वच्छन्द वायु एवम् गाँव में

शारीरिक, बौद्धिक एवं नैतिक प्रशि-क्षग्रा में निषेधा-स्मक शिक्षा का प्रयोग जीवन व्यतीत करने को कहता है । बौद्धिक प्रशिक्षण में जब इसका प्रयोग होता है तो यह शिक्षा देता है कि इस काल में बालक के मस्तिष्क को ढालने श्रयवा प्रेरित करने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया जायगा क्योंकि "बाल्यावस्था तर्क के सोने का समय है।" निषेधात्मक शिक्षा का उपयोग जब नैतिक शिक्षा में होता है तब श्रध्यापक को नैसर्गिक दशड़ के सिद्धान्त

का प्रयोग करना चाहिये। इस नैसिंक दगड के सिद्धान्त के अनुसार बालक को अपनी भूल पर दंड प्राप्त करना चाहिये। इस दंड में प्रीद व्यक्तियों का कोई निश्चया-समक हस्तचेप न होना चाहिये। एमील पाँच भागों में विभाजित है। उनमें से चार प्रमील की शिद्धा, शैरावाबस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तथा युवावस्था का वर्णन करता है, तथा एबील के पाँच पाँचवाँ भाग 'सोफी' के प्रशिद्ध्या के सम्बन्ध में है। शिद्धा में प्रतिपादित विभिन्न अवस्थाआ को और अविक स्पष्टता से बानने एवम सम्भने के लिए निम्नलिखित कारिणी को

देखना आवश्यक है।

| 27:31 | ग्रवस्था        | समय               | शिक्षा का रूप                           |
|-------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 8     | शैशवावस्था      | जन्म सं ४ वर्ष तक | शारारिक शिद्धा                          |
| 2     | वाल्यावस्था     | ध से १२ वर्ष तक   | शानेन्द्रियों की शिद्या                 |
| Ą     | किशोरावस्था     | १२ से १४ वर्ष तक  | बौद्धिक शिचा                            |
| 8     | युवावस्था       | १४ से २० वर्ष तक  | सामाहिक एवम् नैति ह                     |
| 文     | सोफ़ी की शिद्धा |                   | िश्व।<br>दमनवादी एवं रीतिबद्ध<br>शिद्धा |

शिद्धा का प्रारम्भ जन्म से ही होना चाहिए। बालक की माता बालक का प्रथम शिक्तक है। "प्रकृति का निरीक्षण करो तथा उन मूल तथ्यों का पालन करो जिसको वह बताती है"। यह वाक्य सामान्य सिद्धान्त के रूप जना से पाँच वर्ष में तथा शैशवावस्था में पथ-प्रदर्शक रूप में प्रयुक्त होना तक की शिक्षा चाहिए । प्रथम शिक्षा स्वच्छन्द एवम् बालक के नैसर्गिक कार्य व्यापारों का ऋविरोधी प्रकटीकरण होना चाहिए । इस शिक्षा का उद्देश्य है सुगठित एवम् बलयुक्त शरीर का निर्माण करना । 'शरीर जितना ही कमजोर होगा उतना ही वह दूसरों पर शासन करेगा तथा जितना शिक्तशाली होगा वह उतना ही आजाकारी होगा"। बालक को सरल, स्वन्छन्द तथा स्वथ्य वातावरण के मध्य डाल देना चाहिए ! रूसी की सलाह है कि बालक को अपनी शक्ति के पुनरुद्वार के लिए गाँव में भेजना चाहिए। स्थान के परिवर्तन, जलवायु के बदलने तथा भूख, प्यास एवम् थकान को मेलन के लिए बालक के शरीर का खूब कड़ा बना देना चाहिए। उसे डाक्टर अथवा दवाश्रों से सम्पर्क रखने का कोई श्रावश्यकता नहीं है जब तक कि उनका जीवन कोई मायण खतर में न पड़ जाये। उसके शरीर एवं ख्रंगां को इस प्रकार रखना चाहिए । अस वह उनको स्वच्छन्दता पूर्वक हिला-इला सके। उसे कसे कपड़े पहनाकर रूसो | म्राच्याय २

उसकी इस प्रकार की स्वतन्त्रता में बाधा न उत्पन्न करनी चाहिए। उसकी कायरता को नष्ट करने के लिए उसे धीरे-धीरे मद्दे अथवा असाधारण वस्तुओं से अभ्यस्त करा देना चाहिए। बालक के लिए कोई कार्य न करना चाहिए क्योंकि वह अपने आप ही अपना कार्य कर लेगा। चलने-फिरने, बातचीत करने तथा अपनी सहायता करने के लिए उसमें शक्ति का विकास स्वथम उसकी आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। यह कार्य यदि कम सहायता से हो सके तो और अब्ला है। बालक के नैतिक एवम बीदिक विकास की और थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना चाहिए।

बाल्यावस्था में एमील ही शिक्षा का मुख्य रूप होगा, निषेधात्मक शिक्षा, नैसर्गिक परिस्थितियों द्वारा शार्राहरू प्रशिच्चण, ज्ञानेन्द्रियों की शिचा तथा नैस्गिक दंड द्वारा नैतिक प्रशिक्षण । रूशों के अनुसार बालक को सब प्रकार पाँच से बारह वर्ष के बातो भी बतलाने का प्रयास करने के बजाय किसी प्रकार की शिक्षा की शिचा उनके बौद्धिक विकास के लिए न देनी चाहिए। उसे इस बात की आशा मिल जानी चाहिए कि वह अपने अन्त:-प्रयोजन को कार्यरूप में पारेखत कर केवल स्वानुभात-जन्य ज्ञान ही प्राप्त करे । शारीर को शक्तिशाली जनाने के लिए इस अवस्था में भी शादीरिक शिला पर ध्यान देना चाहिए। एसील के लिए तैरना, ऊँची श्रीर लम्बी कूद, दीवाल फाँदना, तथा चझनों पर चढ़ना श्रादि को चीखने का प्रयत्न करना चाहिए। यह समय विशेषकर ज्ञानेन्द्रियों के प्रशिच्चण का है। "हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ सबसे बलवती होती हैं। इसलिए सबसे पहले उन्हीं की शिचा होनी चाहिए, पर इनकी हम बड़ी अवहेलना करते हैं।" प्रत्येक प्रकार के कार्य-व्यापारों के द्वारा वह नापना, गिनना, तौलना एवम वस्तुक्षों की पारस्परिक तुलना करना जान जायेगा । जितनी चीजों का वह निरी स्पा करता है उनमें वह दूरी का निर्णय करता, तथा निरीच्या की हुई वस्तुश्रों के सीखने का प्रयास करता है। गणित, भाषण, गायन, श्रंकगिणत, रेखागिणत श्रादि को वह स्कूल की कच्चा के विषय के रूप में नहीं सीखता वरन वह उसे अपने अनुभव द्वारा प्राप्त शान से सीखता है। उसकी शिक्षा की सामान्य नीति होगी "शरीर, इन्द्रियों, तथा शक्तियों को प्रशिक्षित करो किन्त उसकी श्रात्मा को जितने अधिक समय तक सुष्पत रख सको उतना ही श्रच्छा है"। रूसो इस श्रवस्था में बालक को सीधे नैतिक शिद्धा देने का पूर्ण विरोधी है। इस अवस्था में नैसर्गिक पौरिस्थितियों से उत्पन्न अनुशासन के अतिरिक्त और किसी प्रकार की नैतिक शिद्धा नहीं दी जायगी। यदि बालक खिड़की तोड़ता है तो उसको इस कार्य से उत्पन्न परिस्थिति को सहने दो। इस सिद्धान्त में जहां कुछ प्रत्यच

लाभ तथा सत्यता है वहाँ इसके प्रयोग की कुछ सीमार्ये भी हैं, जो कि इसे मूल निर्देशक के रूप में ग्रह्या करने से रोकती है।

किशोरावस्था बौद्धिक**े शचा का काल है । यह परिश्रम, निर्देश** तथा श्रम्य-यन का काल भी है। प्राकृतिक वातावरण को समभना तथा सामाजिक समस्यात्रों बारह से पन्द्रह वर्ष का परिचय इस काल के मुख्य उद्देश्य हैं। विषय के निर्वाचन के लिए बालक की नैसर्गिक जिज्ञासा ही प्रधान कारण तथा की शिक्षा मूल श्रोत होनी चाहिए। एमील इस श्रवस्था में भूगोल, ज्योतिष-शास्त्र तथा प्रकृति-विज्ञान का श्राध्ययन करेगा । ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान वह विभिन्न ऋतुत्रों में सूर्व के उगने तथा अस्त होने पर अनुभव द्वारा प्राप्त करेगा । भूगोल का अध्ययन वह जंगलों में लोकर रास्ते को ढुँढ़ने से करेगा। इस अवस्था में श्रव्यापन का सामान्य सिद्धान्त होगा "बालक को जब कभी शिद्धा दो तो उसे करके दिखा दो, किन्तु यदि प्रत्यन्न करने का कोई साधन ही न हो तब शब्दों का ऋाश्रय लो"। बालकों के सामने कोई समस्या रख दो श्रीर उनको स्वयम् ही उसका उत्तर नकालने दो । उन्हें कुछ न जानने दो क्योंकि तुमने उन्हें बता दिया है वरन् उसने इसे अपने आप सीखा है। तुम उन्हें विज्ञान पढाओं मत, वरन् उन्हें अपने आप विज्ञान की लोज करने दो। वह अपनी आवश्यकतानुसार आवश्यक सामग्रियों का निर्माण भी कर लेगा । 1 रे क साकार वस्तुत्रों को प्रत्यच्च निरीच्च तथा खोज के द्वारा चीखना च हिए । अपने चिद्धान्त के अपवाद स्वरूप रूसे एमील के लिए एक पुस्तक पढ़ने की अनुमति देता है। वह पुस्तक है 'राबिन्सन क्रुको'। रूखो के मत में, "यह पुस्तक प्राकृतिक शिल्वा की एक बहुत सुन्दर एवम् आनन्ददायक रचना है।" अस के त्था आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए एमील को किसी व्यवसाय का श्रध्ययन भी करना चाहिए। रूसो काष्ठशिल्प-शिक्षा पर श्रपनी सहमति प्रकट करता है। इन अवस्था में एमील का ज्ञान प्रकृति एवम वस्त तक ही सीमित रहना चाहिए। बालक को इतिहास तथा मानव के पारस्परिक नैतिक सम्बन्धों का ज्ञान नहीं कराया जायगा । इस प्रकार की शिद्धा युवावस्था तक के लिए स्थगित रहेगी ।

नि: सन्देह अभी तक तो एमील की उस वास्तविक शिद्धा के लिए तैयार किया जा रहा था जिसका आरम्भ युवावस्था में होता है। अभी तक तो निश्चयात्मक पन्द्रह से बीस वर्ष (पाजिटिव) शिद्धा की अपेद्धा निषेधात्मक (निगेटिव) तक की शिक्षा रूप को ही महत्व दिया जा रहा था। किन्तु इस अवस्था में निश्चयात्मक शिद्धा का उल्लेख स्पष्ट रूप से हो जाता है। इस समय एमील को है तिक तथा धार्मिक शिद्धा दी जायेगी। इस काल में शिद्धा की

रूसो ]

वस्तु होगी दूसरों पर प्रेम तथा स्नेह की भावना तथा शिचा का लच्य होगा संवेगात्मक विकास एवम् नैतिक पूर्णता । सहयोगियों के सम्पर्क, श्रध्यापकों के अनुकरण तथा इतिहास के अध्ययन के द्वारा ही वे इस विकास को प्राप्त कर सकेंगे। रूसो के अनु-सार इतिहास का अध्ययन मानव प्रकृति को अति सरलतापूर्वक समभने एवम् श्रध्ययन में सहायक होता है। रूसो के विचार से इस अवस्था में बालकों को जो गुण ग्रहण करने चाहिए वे इस प्रकार है- मित्रता, सहानुभूति, कृतश्रता, न्याय, श्रच्छाई इत्यदि । इस स्थान पर पुनः बालकों को इन चीजों में नैसर्गिक रीति से प्रशिचित किया जायेगा। रूसो कहता है कि "मैं बार-बार यह कहकर थकना नहीं चाहता कि नव-युवकों को सम्पूर्ण शिक्षा क्रियात्मक रूप में देना चाहिए न कि शब्दों या सिद्धान्तों द्वारा।" एमील इस समय चिकित्सालयों, कारागारों, श्रनाथालयों में स्वयम् जाकर मानवीय कठिनाइयों एवं कष्टों के स्थूल उदाहरणों को देखेगा। इस समय तक उसके हृदय में धर्म की भावना जागृत नहीं होती थी किन्तु स्रांत में जब वह प्रकृति का निरीक्षण करेगा तो उसके हृदय से यह स्वासाविक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि इस विर ट प्रकृति का निर्माता कौन है। रूसो प्राचीन परम्परावादी अथवा रूढ़ि-वादी धर्म के पालन न करने पर जोर देता हुआ मानव हृदय-जन्य नैसर्गिक धर्म के श्रभ्ययन एवम् मनन करने का परामर्श देता है। यह अवस्था एमील के लिए अञ्जी पुस्तकों के ऋष्ययन की है तथा इसी समय ही उसके लिए एक चिरसंगिनी की भी श्रावश्यकता होनी चाहिए श्रीर वह चिर ंगिनी होगी 'सोफ़ी'।

एमील नामक पुस्तक के पाँचवे भाग में रूसी 'सोफ़ी' अथवा स्त्री-शिचा के सम्बन्ध में प्रकाश डालता है। निःसन्देह रूसी स्त्रियों की शिचा के च्रेत्र में अत्यिषक कठोर और परम्परावादों हिन्यत होता है। वह एमील के लिए तो सर्वथा व्यक्तिवादी, स्वतंत्र एवम् नैसर्गिक शिचा प्रदान फरने की अनुमति देता है, किन्तु बेचारों सोफ़ी को दमनवादी, निश्चयात्मक तथा रीति-बद्ध शिचा देना चाहता है। इस प्रकार की पूर्ण विपरीत शिचा की सिफ़ारिश करने का कारण स्त्रियों की नैसर्गिक बनावट न होकर जीवन के उद्देश्य नितान्त भिन्न होना ही है। रूसों स्त्रियों को व्यक्तित्व के विकास की आज्ञान देकर उन्हें पुरुषों की प्रकृति के योग्य बनने के लिए बहता है। वह कहता है कि— ''स्त्रियों को पुरुषों के योग्य बनने की शिचा प्राप्त करनी चाहिए"। उन्हें इस प्रकार की शिचा देनी चाहिए जिससे वे पुरुष की सेवा एवम् सुख पहुँचाने के योग्य बन सकें। संचेप में स्त्रियाँ पत्नी एवम् माता बनने के लिए प्रशिच्तित की जार्येगी तथा उन्हें सिलाई, कढ़ाई, सुई का काम, पचीकारी,

संगीत, गृहस्थी के कामों का विवरण श्रादि का अध्ययन करना होगा। इसके साथ ही उन्हें धर्म तथा नैतिक सिद्धान्तों का भी अध्ययन करना होगा।

कुछ लोगों के विचार में 'एमील' में बहुत से कथन ऐसे हैं जो भूठे, भद्दे, — निंदायुक्त, चर्च के प्रति घृणा से पूर्ण, श्रधुद्ध, श्रपवित्र, श्रादि हैं। शिच्वाशास्त्र की दृष्टि से 'एमील' प्रयोजन में दोष युक्त, केवल सांसारिक श्रस्तित्व पर विचार रखने वाली, एकांगी, केवल उपयोगिता को मानने वाली तथा सौंदर्यानुभूति, संस्कृति तथा नैतिकता की उपेच्चा करने वाली कही जाती है। यह सत्य है कि हमें उसमें विरोधी कथन तथा श्रायुक्तियाँ मिलती हैं तथा उसके विचार श्राज सामान्यतः व्यवहार में नहीं लाए जा सकते लेकिन हमें याद भी रखना चाहिए कि उसके प्रायः प्रत्येक पृष्ठ में रूसो ने बाल-प्रकृति के नवीन श्रष्ट्ययन की श्रोर संकेत किया है श्रीर सिद्धान्तों को बताया है जो श्राज शिच्चा-विधियों के श्राधार हैं। एमील श्रपने समय से बहुत श्रागे लिखी गई पुस्तक है।

## आलोचनाएँ

नीचे कुछ श्रालोचनाएँ इस श्राशा से दी जा रही हैं कि विद्यार्थी रूसो के शिचा-सिद्धान्तों श्रीर बाल विकास की विभिन्न श्रवस्थाश्रों में उसकी शिचा योजना को ध्यान पूर्वक पढ़ें श्रीर स्वयं भी श्रान्य प्रकार की श्रालोचनाएँ करें।

- (१) रूसो के सिद्धान्त में शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों में विरोध पाया जाता है। एक ओर तो उसने समाज के अधिकारों के विरुद्ध अत्यधिक व्यक्तिवाद का समर्थन किया है और वह प्रमुख का विरोधी रहा; लेकिन दूसनी ओर यदि हम सावधानी से देखें तो जात होता है कि वह सामाजिक जीवन के विरुद्ध नहीं था। उसके विचार में मनुष्य ऐसे समाज में रहे जो उसके प्राकृतिक गुणों और क्षमताओं के अनुकूल हो न कि उस समाज में जिसमें वह दूसरों की सेवा का एक मात्र साधन बने।
- (२) कुछ लोगों का विचार है कि रूसो अ। धृतिक शिक्षा वा सबसे बड़ा विरोधी था। आधुनिक शिक्षा का लव्य नागरिकों को शिक्षित करना है, वह आर्थिक संस्था के भावी सदस्यों को औद्योगिक व्यवस्था में स्थान प्रहण करने के लिए प्रशि- चित करती है। इस दृष्टिकोण से रूसो की शिक्षा पूर्णत्या अपर्यात होती है।
- (३) एमील का एकान्तवास भी आलोचना का एक प्रमुख विषय है। वह किसी प्रकार भी समाज का प्राची नहीं है, अस्तु जो सिद्धान्त उसके दैनिक जीवन को शासित करते हैं और जो विवरण उसमें पाए जाते हैं वे वास्तव में हमें प्रभावित नहीं करते ! स्पान्त से अलग मनुष्य अस्तित्वहीन है, वास्तव में वह सम्पूर्ण में एक

इकाई रूप बहुत कुछ है। इस प्रकार के विचार का होने का कारण समाज से प्राप्त रूसो का कद्र अनुभव था।

- (४) यदि पूछा जावे कि सुशिक्ति व्यक्ति के सम्बन्ध में रूसो का क्या आदर्श था तो हमें मानना पड़ेगा कि उसका उत्तर अनिश्चित और सामान्य है जिसके विश्लेषण और व्याख्या की आवश्यकता है। 'मैं उसे (एमील को) जीवन का व्यवसाय सिखाना चाहता हूँ; वह सबसे पहले एक मनुष्य होगा? ऐसे आदर्श अनिश्चित हैं।
- (४) कुछ आलोचकों का विचार है कि कुछ न करने और कुछ न करने देने की प्रथा मानने में रूसो एक सीधी-सादी शिक्षण-व्यवस्था का समर्थक हो गया है।
- (६) रूसो ने बाल्यावस्था को आवश्यकता से अधिक सुरित्ति किया है और उसे १२ वर्ष की आयु तक बढ़ा दिया है।
- (७) रूसो का विचार कि १२ वर्ष के पूर्व तक बालकों के लिए किसी प्रकार की पुस्तक नहीं होनी चाहिए, श्रव्यावहारिक है। पुस्तक का एक श्रिषक श्रन्छा चुनाव हो श्रीर उनका संवेगात्मक प्रयोग कम हो, यह एक उचित विकल्प (Alternative) है।
- ( म ) रूसे का यह कथन गलत था कि तर्क तथा सामाजिक संवेग एक निश्चित श्रवस्था में श्रारम्भ होते हैं। उसने क्रमशः १२ श्रीर १४ वर्ष की श्रवस्थाएँ ली हैं श्रीर ऐसा विचार किया है कि बारह वर्ष तक बालक तर्कहीन श्रीर १४ वर्ष तक श्रशमाजिक होते हैं। इस लिए रूसो उसे इन श्रवस्थाश्रों तक ऐसी किसी वस्तु से परिचित नहीं होने देता जिसमें तर्क श्रीर सामाजिक भावों का प्रयोग होता है।
- (६) 'प्राक्तिक परिणामों' का सिद्धान्त प्रयोग में सीमानद है ऋौर एक मात्र पथ-प्रदर्शक के रूप में पूर्ण रूप से असन्तोषजनक । इस विधि के कारण बालक को अप्रतिकार्य चृति प्राप्त हो सकती है।
- (१०) स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में भी रूसो १८ वी शताब्दी के रूढ़िवादी विचारों से आगे नहीं बढ़े। उसने स्त्रियों के लिए निष्क्रिय और दमनात्मक शिक्षा की रूप-रेखा दो है।

### वाद की शिक्षा पर रूसो का प्रभाव

यह निश्चय है कि शिचा तथा राजनीति के चेत्र में रूसो एक क्रान्तिकारी, नवीन शिचा का आरम्भ करने वाला श्रीर मार्गपदर्शक हुआ है। इसीलिए बाद के विचारकों पर रूसो का जितना गहरा प्रभाव पड़ा है उतना शिचा सम्बन्धी

श्रन्य लेखकों का नहीं । एमील की शिद्धा का तात्कालिक प्रभाव सबसे श्रिष्ठक जर्मनी तथा स्विटजरलैंड पर पड़ा । वेसडाँ, साल्जमैन तथा कैम्पे प्रभृति विद्वानों ने रूसो ने श्रनेक विचारों का व्यावहारिक रूप में प्रयोग किया है । शिद्धा में पेस्तालोजी को रूचि प्रत्यद्ध रूप में रूसो के ही कारण हुई । फोबेल ने बाल-प्रकृति श्रर्थात् बालक की मूल-प्रवृतियों के श्रनुसरण का सिद्धान्त रूसो से ही लिया श्रीर उसका प्रतिपादन किंडरगार्टेन प्रणाली में किया । यहाँ तक कि हर्बर्ट ने भी सम्भवतः शिद्धा पर न लिखा होता यदि उसे ऐसी प्ररेणा न मिली होती । इंग्लैंड में हर्बर्ट स्पेन्सर ने एमील से ही बहुत प्रेरणा ली । रूसो ने कान्ट के चिन्तन श्रीर टॉल्सटॉय के शिद्धा-प्रयोगों को भी प्रभावित किया । वास्तव में उन्नीसवीं शताब्दी का कोई भी ऐसा विचारक नहीं है जो कि किसी रूप में रूसो से प्रभावित न हुश्रा हो ।

श्राधुनिक शिचा के विकास के श्राधारभूत तत्वों यथा मनोवैश्वानिक, वैश्वानिक, सामाजिक श्रादि के बीज हमें एमील में मिल जाते हैं। शिचा में मनोवैश्वानिक श्रन्दोन्तन का रूसो महान नेता था क्योंकि उसने कहा था कि शिचा एक नैस्पिक प्रक्रिया है तथा उसका विकास नैस्पिक प्रवृत्तियों से ही होता है। शिचा के तत्व एवम् साधन पूर्ण रूपेण प्रकृति में रंगे होने चाहिए; रूसो ने यह विचार प्रकट कर श्रधुनिक शिचा में वैश्वानिक तत्वों का समावेश किया है। श्रन्त में रूसो ने शिचा में सामाजिक तत्वों की नींव उस कथन से डाल दी है जिसमें उसने कहा है कि शिचा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना होना चाहिए जो कि श्रपने साथियों के साथ कार्य, तथा सामाजिक गुणो का विकास कर सकें। इस प्रकार शिचा-संस्थाओं, विधियों एवम् उद्देश्यों के कई श्राधुनिक विकासों का बीज हम रूसो की शिचा में प्राप्त कर लेते हैं। इस विचार से रूसो को श्राधुनिक शिचा का श्रगुशा कहा जाता है।

मानव जाति के लिए रूसो की महानतम देन शैचिक प्रक्रिया में बालक को केन्द्र बनाने में पाई जाती है। उसने विषय-सामग्री अथवा छात्र के भावी व्यवसाय की अपेचा बालक और उसकी प्रकृति पर अपना ध्य न केन्द्रित किया। उसी ने पहले घोषित किया कि शिचा का प्रयोजन, उसकी प्रक्रिया और उसके साधन संपूर्णतया बालक के जीवन और अनुभव के भीतर ही प्राप्त होते हैं। शिचा में प्रस्कृता और खेल द्वारा सीखने की विधि में उसे विश्वास था। इस प्रकार वह बाल-केन्द्रित शिचा का संस्थापक हो गया।

दूसरा योगदान बाल विकास की अवस्थाओं को मान्यता देने और विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं के अनुसार शिचा की आयोजना करने में है। रूसो को ही पुनरावृति के सिद्धान्त को खोजने वाला कहा जा सकता है। दूसरी बात जिस पर उसने बल दिया है यह है कि सीखना बालक की स्थितियों ख्रीर उसके अनुभव के प्रायोगिक अन्वेषण द्वारा होना चाहिए। शिचा वास्तविक जीवन से प्राप्त होती है।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण विचार जिनका सम्बन्ध रूसो से है ये हैं :-

- (१) "प्रकृति क अनुसरण करो"। रूसो ने बालक, उसकी प्राकृतिक योग्यतास्त्रों स्त्रीर रुचियों को स्त्रध्ययन करने तथा इनके स्त्रनुसार शिचा तथा शच्य की व्यवस्था करने के लिए ध्यान स्त्राकर्षित किया है।
- (२) शिद्धा बालक की द्यमताश्रों के क्रिमक विकास से श्रमुकूल होनी चाहिए जिससे बालक श्रपनी गति से श्रागे बढ़े।
  - (३) शारीरिक क्रिया श्रीर स्वास्थ्य बालक की शिक्ता में श्रिति महत्वपूर्ण है।
- (४) शिक्ता, विशेषकर प्रारम्भिक शिक्ता, स्मृति की अपेक्ता इन्द्रियों द्वारा होनी चाहिए र योंकि इन्द्रियों द्वारा दी गईं शिक्ता स्थायी होती है।
- (४) बालकों की सामान्य क्रिय श्रों के लिए श्रमिव्यक्ति श्रावश्यक है; श्रीर इन क्रियाश्रों के उपयोग में लाने के उत्तम साधन हैं बात चीत, लेखन, चित्रण, संगीत श्रीर खेल।
- (६) मानिसक किया को बढ़ाने के लिए हस्त-कौशल का प्रयोग करना चाहिए। हस्तकार्य से सांसारिक कार्यों के विषय में चिन्तन की ख्रादत भी पड़ती है।
- (७) उसने बालकों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की व्यक्तिगत देखमाल, खेल में अधिक स्वतंत्रता, बालकों के प्रति अधिक सदय व्यवहार ह्यूरिस्टिक (स्वयं खोज द्वारा) शिक्षण, आदि पर भी बल दिया है।

रूसों के लेखों का आधुनिक सम्यता पर जो प्रभाव पड़ा है उसको अधिक बल देकर कहना असम्भव सा है। एक लेखक ने ठीक ही कहा है, "हमने अपने युग में, वास्तव में इतिहास के सभी युगों में एक या दो बार से अधिक, ऐसा साहित्य कभी नहीं देखा जिसने मनुष्यों के मस्तिष्क पर हर प्रकार और अेगी के बुद्धि वालों पर ऐसा बड़ा प्रभाव डाला हो बैसा साहित्य रूसों ने सुजन किया है।"

# 'मैं शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाना चाहता है' — पेस्टाल ॉजी

#### अध्याय-३

## पेस्टालॉजी

(१७४६-१८२७)

## भूमिका

पेस्टालॉजी को साघारणतया अध्यानक योरोपीय शिचा-शास्त्र के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। बेल (Bell) उसकी प्रशंस्त करता हुआ कहता है कि "पैस्टालॉजी महाद्वीपीय पद्धित का अति उदारमित पिता है"। पेस्टालॉजी का सार्वमौमिक जन-शिचा की नींव डालने में सबसे अधिक योग रहा है। "उसने शिचा में एक नितान्त नवीन दिशा का संकेत किया। इसके साथ ही पेस्टालॉजी ने न केवल नृतन कचा वातावरण को जन्म दिया वरन् उसने नवीन सिद्धान्तों पर आधारित नई शिचा-पद्धित का भी निर्माण किया"। पेस्टालॉजी ही वह प्रथम शिचा शास्त्री था जिसने सामान्य जनता के समच्च यह स्पष्ट कर दिया कि शिचा की सम्पूर्ण समस्याओं का निर्धारण बालक के मस्तिष्क के विकास को ही केन्द्र मानकर होना चाहिये। इस प्रकार उसने आधुनिक शिचा में मनोवैज्ञानिक आन्दोलन का स्त्र-पात किया। अतएव शिचा के इतिहास में पेस्टालॉजी के कार्यों का अति उल्लेखनीय महत्व है।

## पृष्ठभूमि

पेस्टालॉजी का जन्म ऋार्थिक सम्पन्नता एवम् उत्तरोत्तर बढ़ती हुई ऋसमान्नता तथा सामाजिक दुर्व्यवस्था के मध्य हुऋा था। स्विट्जरलैंड के राज्यों का शासन ऋधिकतर पारिवारिक परम्परागत ऋधिकारों के ऋाधार पर बने एकतन्त्रवाद के द्वारा होता था। सामान्य जनता जो कि ऋधिकांश रूप में जमीन्दारों की सेवा



पेस्टालॉजी ( १७४६-१८२७ )

## <sup>अध्याय—३</sup> पेस्टालॉजी

निष्किय रूप में करती थी अज्ञानता, निर्धनता एवम् दुव्यंसनों की शिकार थी। सर्वत्र यह भावना फैलाई जाती थी कि सामान्य जनता में राज्य. सम्राट एवम धर्म के प्रति श्रादर एवम् प्रेम होना चाहिये। इस बात का ध्यान खखा जाता था कि निम्नवर्ग अपनी दशा के अनुकृत आवश्यकता से अधिक शिव्यत न हो सके। सामान्य जनता के लिए शिद्धाण-सविधा अत्यन्त नगएय थी। विद्यालयों के भवन क्षत्यन्त खरान थे। शिचा का निषय अत्यधिक संक्रिचित था तथा शिक्षण पद्धति रूदिग्रस्त. परस्परावादी तथा शाब्दिक थी। अध्यापक शिक्षा में बहुत कम रुचि रखते थे तथा उनको बहुत कम वेतन दिया जाता था। इस सम्पूर्ण व्यित के सुधार के निमित्त पेस्टालॉजी ने अपनी शिक्षा-योजना का निर्माण किया। रुखे के समान ही इसते भी शिक्षा के चेत्र में ऋन्याय, अनैस गकता एवम् समाज े निरन्तर पतन पर गम्भीरतापूर्वक विचार िया । उसने कहा कि "युवावस्था से ही मेरा हृदय तीव शक्तिशाली घारा के समान एकानत एवम शान्त रूप में गन्तत्व की ओर प्रवाहित होता रहा है— कव्टों एवम् बाधात्रौ जिसमें मनुष्य डूबा हुआ है उनके कारणों को जानना एवम् उन्हें उर करना।" पेस्टालॉजी ने यह अनुमय किया कि शिक्षा के द्वारा ही मानव जाति का सघार एवम विकास सम्भव है। उनके विचारों की प्रश्तिया हृदयंगम करने के लिये हमारे लिये यह नितान्त आवश्यक है कि हम उसकी जीवनी पर दृष्टिपात करें। उसके विचार उसके स्वयं के व्यावहारिक जीवन के परिसाम हैं जिसका अनुसरसा उसने श्चपने शिद्धा के कायों में किया है।

## जीवन तथा शिक्षा सम्बन्धी रचनाएँ

पेस्टालॉजी का जन्म स्विट्जरलैंड के जूरिक ( Zurich ) नामक नगर में सन् १७४६ में हुआ था। बचपन के पाचवें वर्ष में ही उसके पिता, जो कि एक डाक्टर थे, की मृत्यु हो गई। पिता की आकश्मिक मृत्यु के कारण उसके पालन-पोषण का भार उसकी माता पर आ गया। इस घटना ने उसके जीवन में तथा उसके चरित्र पर एक अपूर्व छाप छोड़ दी। अपनी माता के सद्गुणों का उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वह स्वार्थहीन भावना से उबके प्रति उदारता का व्यवहार सीख गया। बालक की प्रारम्भिक शिचा में माता का व्यवहार एवम् घर की शिचा का महत्व वह सम्भक गया। इसी अनुभव के कारण पेस्टालॉजी ने लिखा है कि घर ही पाठशाला का सचा नमूना है जहाँ पर स्नेह, ममता और सहकारिता का राज्य होता है। उसके प्रारम्भिक विकास की अरुफलता का कारण पिता का प्रभाव न होना ही है। पेस्टालॉजी का विचार है कि माता की संस्तृता ने उसमें इतनी अधिक सुकुमारता उत्पन्न कर दी

िक उसका प्रारम्भिक स्कूली जीवन पूर्यारूपेश सफल न हो स्वका । उसने अपने पितामह से अत्यि कि प्रेरणा प्राप्त की । उसका पितामह जूरिक के पास ही एक गाँव में किसान था । वहीं पर पेस्टालॉजी अपनी छुट्टियाँ व्यतीत करता था । यहीं पर दस वर्ष की अवस्था में उसके हृदय में प्रकृति के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। उसने यहीं पर निर्धनता वा कुत्स्वित नग्न चित्र देखा । इन्हीं सब कारणों ने उसके मस्तिष्क में एक समाज-सुधारक बनने का विचार उत्पन्न कर दिया । पन्द्रह वर्ष की अवस्था में उसने जूरिक के एक विद्यालय में अपना नाम लिखवाया । यहाँ पर वह कुछ श्रेष्ठ एवम् प्रेरणादायक अध्यापकों के सम्पर्क में आया जिन्होंने उसको अत्यधिक प्रभावित किया । किन्तु उसने यह विचार किया कि यह प्रशिच्या भी अध्राहे क्योंकि यह "व्यावहारिक योग्यता के समुचित ठोस प्रशिच्या" की अवहेलना करता है । इसी विचार ने व्यवहार-हीन पुस्तकीय शिच्या तथा अफियाशील विचारों के प्रति तीन विद्रोह की भावना को जन्म दिया । जूरिक के स्कूल में उसने रूसो की रचनाओं का अध्ययन किया तथा वह रूसो के कान्तिकारी विचारों से बहुत ही प्रभावित हुआ विशेष रूप से 'एमील' की उसने अति सराहना की ।

पेस्टालॉ जी पहले मंत्री बना फिर उसने कानून की श्रोर श्रपनी विचि दिखलाई किन्तु इन दोनों ही खेत्रों में श्रम्भक रहा । इन पदों के प्रह्मा करने के पीछे उसका वह सामाजिक विचार था जिससे समाज का नैतिक, राजनैतिक तथा श्रार्थिक श्रम्भुत्थान हो सके तथा विशेष रूपेण पतन-प्रस्त कृषक जीवन को सुधारा जा सके । पेस्टालॉ जी एक श्रादर्श किसान बनना चाहता था । वह पहले एक साधारण किसान के रूप में खेती करने लगा । जूरिक के पास ही कुछ बेकार भूमि पर उसने नई कृषि प्रणाली के श्राधार पर खेती करना प्रारम्भ किया । किन्तु पाँच वर्ष के भीतर ही उसका यह प्रयोग भी श्रम्भल सिद्ध हो गया । सन् १७६६ में उसने विवाह कर लिया तथा 'न्यूहॉफ' (Neuhof) में रहने लगा । यहीं पर पेस्टालॉ जी ने श्रपनी शिचा के श्राधारभूत तत्वों को स्वानुभव द्वारा श्रपने बालक को 'एमील' के श्राधार पर प्रशिच्छित कर विकसित करने का प्रयास किया ।

सन् १७७४ से १७८० तक 'निर्घनों के लिए श्रौद्योगिक विद्यालय' का वह संचालन करता रहा। इस विद्यालय में निर्घन एवं श्रनाथ बालकों को सम्पूर्ण कलाश्रों तथा कताई-बुनाई श्रौर खेती की शिद्या दी जाती थी। पेस्टालॉजी यहाँ बालकों को नैतिक एवं घार्मिक शिद्या भी देता था। श्रिति श्रल्प समय में ही बालकों के शरीर, मस्तिष्क, नैतिक जीवन एवं सजगता में श्राश्चर्यंजनक उन्नति हुई। इस शिद्या से बालकों को बहुत लाभ हुश्रा। किन्तु श्रर्थामाव के कारण उसे श्रपनी पाठ- पेस्टालॉजी ) श्रिष्याय ३

शाला बन्द कर देनी पूड़ी । उसने बाद की रचना में लिखा है कि "वर्षों तक मैंने लगभग पचास भिखारियों के मध्य श्रपना जीवन-यापन किया । मैं श्रपने भोजन को बाँट कर खाता था तथा उन भिखारियों को मनुष्यों के समान जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देने के लिए स्वयं भिखारी बन गया था।"

बाद के बीस वर्ष उसने विभिन्न प्रकार के सामाजिक, विशेष रूप से शिक्षा पर पुस्तकें तथा पित्रनाएँ लिखने में न्यतीत किया । उसकी सब से महत्वपूर्ण रचना है 'ल्योनार्ड एन्ड गर्द्रूड' (Leonard and Gertrude) जिसके प्रथम भाग वा प्रकाशन सन् १७८१ में हुआ था। इस पुस्तक के द्वारा उसने सामान्य जनता को नवीन शिक्षा के स्वरूप से परिचित कराया। इससे उसने राघारण प्रामीण जीवन वा चित्र उपस्थित किया है। १७८२ में पेस्टालॉजी ने दूसरी पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम है 'क्षाइस्टोफ़र एन्ड एलिजावेथ' (Christopher and Elizabeth)। इन पुस्तकों के प्रकाशन के वारण पेस्टालॉजी की स्रोर फिक्टे तथा कान्ट सरीखे प्रतिध्वत मनुष्यों का ध्यान स्थाकषित हुआ।

सन् १७६८ में पेस्टालॉजी के जीवन क्रम में पूर्ण परिवर्तन स्त्रा गया। उसे उच्च पद पर प्रतिष्ठित करने के निमित्त निमंत्रित किया गया किन्त उसने इस निम-न्त्रण को यह कह कर ठुकरा दिया कि "मैं एक श्रध्यापक बनना चाहता हूँ।" इस धारणा से वह 'स्टेंज़' ( Stanz ) नामक गाँव में गया श्रीर श्रनेक श्रनाथ बच्चों की भंरचता स्वीकार की । इस विद्यालय में उसने ऐसी शिचा की व्यवस्था को जिससे बालकों की सम्पूर्ण शक्तियों का विकास सम्भव था । उसने 'श्रुनुभव श्रौर निरीक्त्या' द्वारा बालको को शिक्षा दी। इसी विद्यालय में पेस्टालॉजी के शिक्षा के आधारभूत सिदान्तों का बीज अंकुरित हुआ। इस कार्य का फल यह हुआ कि उसने संसार को सन् १८०१ में श्रपनी सर्वाधिक विधिवत रचना 'हाऊ गरद्रुड टीचेज़ हर चिल्ड्रेन' ( How Gertrude Teaches her Cildren ) दी। इस प्रस्तक में यह प्रदर्शित किया गया है कि कैसे माता ह्रों को श्रपने बालकों का निरी छए। करना चाहिये। पेस्टालॉजी की ख्याति को प्रतिष्ठित करने वाली वस्तु थी उसके द्वारा स्थापित दो विद्यालय । पहला विद्यालय 'बर्गडॉर्फ' ( Burgdorf ) में १८०० से १८०४ तक था जहाँ पर उसने अपने उद्देश्य का उद्घाटन किया कि "मैं शिखा को मनोवैज्ञानिक बनाना चाहता हूँ।" इसी प्रकार का दूसरा विद्यालय 'वरहन'। ( Yuerdun ) में १८०४ से १८२४ तक था। इस विद्यालय में पेस्टालॉजी की योजना शिक्त को प्रशिक्ति करने की थी तथा साथ ही शैक्तिक सघार के लिये अयोगात्मक रूप प्रस्तुत करना भी उसका उद्देश्य था। देश-देश के शिक्षक विशेष

रूपेण योरप के देशों के शिक्त इस संस्था में शिक्षा ग्रहण करने के लिये श्राते थे। इन शिक्ष में फोबेल, हरबार्ट, राबर्ट श्रोवेन, एन्ड्रू बेल, डा० मेयो, रीटर श्रादि प्रमुख हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण योरप में 'वरडन' को एक श्राक्षा-तीर्थ के रूप में श्रद्धा की दिंद से देखा जाने लगा।

पेस्टालॉजी के अन्तिम दिन अत्यन्त कष्ट एवं दुखों के बीच व्यतीत हुए । उसके द्वारा 'वरडन' विद्यालय को अन्तिम रूप से बचाने के कारुग्यिक प्रयत्न को पढ़कर वास्तव में हृदय द्रवीभूत हो जाता है। वह घटना बरबस नेत्रों को अशुसिक्त कर देती है जिसमें पेस्टालॉजी ने एक दूसरे विद्यालय की स्थापना का विफल प्रयास किया था। अपने आलोचकों को उत्तर देते देते ही उसका जीवन पूर्ण हो गया और वह १-२७ ई० में इस संसार से चल बसा। मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व उसने संसार को 'दि स्वान साँग' ( The Swan Song ) तथा 'माई एक्सपीरियेन्सेज' ( My Experiences ) नामक दो रचनाएँ दी। इसमें उसके विचारों की चरम परग्रित हिंदगोचर होती है।

समय के महान् विद्वानों ने पेस्टालॉजी के प्रति श्रद्धा के भाव व्यक्त किये हैं। उसके जीवन के साहसिक कार्यों की प्रशंसा में उसके देश के नागरिकों द्वारा श्रापित श्रद्धाञ्जलि ही सर्वश्रेष्ठ है। पेस्टालॉजी के स्मारक पर निम्नलिखित स्मृति-लेख श्राभी तक श्रंकित है:—

यहीं विश्वाम ले रहे हैं
हेनरी पेस्टालॉजी
१२ जनवरी १७४६ तो जरिट में जन्म
२७ फरवरी १८२० में बग में निधन
न्यूहाफ में निर्धनों का रक्षक; स्टान्ज में ब्रमाथों
का पिता; वर्गडाफ में लोकप्रिय विद्यालय का
संस्थापक; दरडन में गानवता का शिक्षक;
मनुष्प, ईटाई तथा नागरिक। तबके
लिये अब कुछ अपने लए
कुछ भी नहीं।
उनके अवशेषों को शान्ति प्राप्त हो
अपने पिता पेस्टालॉजी की याद में।

## पेस्टग्लॉजी के शिक्षा-सम्बन्धी सिद्धान्त

पेस्टालॉजी की दृष्टि में शिद्धा एक सामाजिक परिष्कार का साधन है। समाज को पुनः श्रंकुरित कर विकसित कराने वाली तथा सामान्य जनता की श्रज्ञा-

शिक्षा सामाजिक श्रम्युत्थान का एक साधन नता, दासता एवं गहन यातनात्रों से मुरद्धा प्रदान करने वाली शिद्धा की इस ऋतुलित शक्ति पर पेस्टालॉजी का हड़ एवं ऋटल विश्वास था। उसका यह ऋपना विश्वास था कि शिद्धा के प्रभाव के द्वारा ही प्रत्येक मृतुष्य की उन्नति उस

स्तर तक हो सकती है जहाँ पर वह बौद्धिक दृष्टि से स्वतन्त्र तथा नैतिक दृष्टि से स्वाधीन जीवन व्यतीत कर सके । उसने यह आवाज लगाई कि इस प्रकार की स्वतन्त्रता एवं स्वाधीनता प्राप्त करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है । मनुष्य इस स्तर तक अपनी सम्पूर्ण शक्तियों के उचित विकास के द्वारा ही पहुँच सकता है । समाज का यह कर्त्तव्य है कि मनुष्य की योग्यताओं को पूर्ण रूपेण विकसित करने का अवसर प्रदान करें । यह कार्य वस्तुत: तभी सम्भव है जब कि अन्छे विद्यालय सुलभ हों, उच्च नैतिक स्तर हो तथा सुदृद्ध एवं स्वस्थ अध्यापन विधि हो । पेस्टालॉजी का यह घ्येय था कि शिन्हा सबके लिये उपलब्ध होनी चाहिये यहाँ तक कि निम्न से निम्न एवं निर्धन से निर्धन व्यक्तियों के लिये भी सुलभ होनी चाहिये । इस प्रकार उसने सार्वभौमिक जन-शिन्हा की नींव डाली ।

पेस्टालॉजी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा केवल बालक के आंगिक विकास की ही शिक्षा है। उसने बालक को एक प्राकृतिक बनावट के रूप में स्वीकार किया है जिसमें

श्रांगिक विकास (Organic Development) उसके आन्तरिक जीवन का विकास निश्चित, विधिवत नियमों के आधार पर होता है। मानव विकास को स्पष्ट करने लियं पेस्टालॉजी ने एक बृद्ध की उपमा दी है। उसने कहा है "एक छोटा सा बीज जिसमें सम्पूर्ण बृद्ध का स्वरूप निहित

है, बो दिया जाता है। वह उपयुक्त वातावरण पाकर सम्पूर्ण वृद्ध बन जाता है। बालक भी बीज के समान हैं। बालक में वे शक्तियाँ छिपी हैं जो जीवन-काल में विकसित होने वाली हैं"। बालक की अन्तरात्मा में निहित अविकसित शक्तियाँ अपने उचित उद्घाटन अथवा प्रकाशन की प्रतीचा करती हैं। बालकों की इन शक्तियां के विकास में शिद्धा को अवश्य ही सहायक होना चाहिए।

पेस्टालॉजी ने यह प्रतिपादित किया कि मानव में तीन प्रकार की विभिन्न समस्त शक्तियों का सर्वाङ्गीरा विकास ही शिक्षा का उद्देश्य

शक्तियाँ निहित हैं। वे शक्तियाँ हैं-- मानसिक, शारीरिक, नैतिक तथा धार्मिक। इनका सर्वविदित नामकरण है 'मस्तिष्क', 'हाथ' तथा-'हृदय'। इन तीनों शक्तियों का विकास अपने नैसर्गिक रूप में होना चाहिए। शिक्ता के ये तीनों रूप व्यक्ति के सर्वाङ्गी ख विकास के लिए सामान्यतः साथ ही साथ कार्य करते हैं।

श्रत: व्यक्ति के सर्वाङ्गीण विकास के लिए इन्हें एक साथ चलना चाहिये। पेस्टलॉजी ने शिद्धा की परिभाषा ''मनुष्य की समस्त शक्तियों एवम् गुर्गों के नैसर्गिक, प्रगतिशील एवम् सर्वाङ्गीण विकास के रूप में दी है"। पेस्टालॉजी के विचार से बालक की प्रकृति का विशिष्ट एकाङ्गी विकास सर्वथा अप्राकृतिक एवम् निराधार है। मनुष्य की सम्पूर्ण शक्तियों की पूर्णता में ही शिद्धा नाम की सार्थकता है। वास्तविक शिद्धा बालक को मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक सभी रूप में पूर्ण रूपेण विकसित कराने में ही है। शिचा की सफलता उसी समय है जब कि 'मस्तिष्क', 'हाथ' तथा 'हृदय' का उचित प्रशिच्या हो। कुछ इसी प्रकार का विचार गांघी जी का भी है।

यद्यपि मानव-प्रकृति के उपरोक्त तीनों गुण स्त्रति स्त्रावश्यक हैं किन्तु सब का एक समान ही महत्व नहीं है। इसमें से एक गुगा का अधिक महत्व है श्रीर वह

शारीरिक एवम् बौद्धिक पक्ष की ग्रपेक्षा नैतिक पक्ष भ्रधिक महत्वपूर्ण

गुगा ही वास्तव में केन्द्र है। पेस्टालॉजी का विचार है कि मानव का नैतिक जीवन सर्वप्रमुख है तथा मानसिक एवम् शारीरिक गौए तथा सहायक हैं। कनुष्य को अपने बौद्धिक गुरा का पूर्ण विकास करना चाहिये। उसे निर्माणात्मक कार्यों में भी रत होना चाहिये तथा इसके अतिरिक्त उसे उत्पादन

की किया को सीखना चाहिये, किन्तु उपरोक्त दोनों चीज़ें मानव के लच्य नहीं हैं। पेस्टालॉजी कहता है कि मनुष्य के नैतिक-घार्मिक पत्त का विकास ''मेरी सम्पूर्ण शिचा-विधि की आधारशिला है।" प्रमुख लच्य पूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त करने में है। पूर्ण व्यक्तित्व में अन्य मनुष्यों के व्यक्तित्व से तथा चरम सत्ता से सम्बन्ध स्थापित करने का गुर्ण विद्यमान रहता है । नैतिक एवम् घार्मिक जीवन का ही यह कार्य है कि वह अन्य शक्तियों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करें तथा उन्हें एकात्म कर दें। पेस्टालॉजी पर यहाँ धार्मिकता का प्रभाव दिखाई पड़ता है।

बालक की आ्रान्तरिक शक्तियों का विकास सहज ही होता है क्योंकि उसके श्चन्तरात्मा के बीज जायत रहते हैं।

ग्रध्याय ३

विकास सहज, निर्बन्ध तथा मुक्त होना चाहिए

को जारत कर पुनः उछ परिपक्व बनाने की भी चेव्टा कुर्जी नाहिए। अतएव आन्त-रिक चरित्र के अनुसार विकास सहैं प्वम् मुक्त रूप में होना चाहिये। पेंस्टालॉजी के अनुसार ''सीखना एक सहज प्रक्रिया होनी चाहिये। वह बन्धनविहीन कार्यों का परिणाम श्रीर एक जीवित एवम् मौलिक उत्पत्ति है। अन्य सभी शैचिक

नियंत्रण श्रथवा निर्देशन बालकों के ऊपर न लादकर उन्हें स्वंय ही विकसित होने का श्रवसर प्रदान करना चाहिये।" बालकों के कोमल मस्तिष्क पर जबरदस्ती ज्ञान को टूसना अप्राकृतिक एवम् हानिकारक है । शिचा का यह कर्त्तव्य है कि वह बालक का पथ प्रदर्शित करे तथा उसे स्वानुभव की स्रोर प्रेरित करे स्रोर स्रान्तरिक शक्ति एवम् अभ्यास को केन्द्र बनाकर ज्ञान द्वारा प्राप्त अनुभवों का संगठन एवम् निर्देशन करे।

बालक का विकास उसके आन्तरिक, नैसर्गिक नियमों के आधार पर होता है अतएव सम्पूर्ण शिद्धा-पद्धति को मोटे शब्दों में निम्नलिखित नियम के अन्तर्गत रक्खा

'प्रकृति के ग्रनुरूप कार्य करो'-ग्रध्या-पक एक माली के समान

जा सकता है "प्रकृति द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अनुसरस् करों।" इस प्रकार शिचा नैसर्गिक विकास की कला बन जाती है। एक श्रध्यापक का कर्त्तव्य ''बालक को किए गये प्रयत्न में सहायता करने" से ऋघिक कुछ ऋौर नहीं है। पेस्टालॉजी उन शक्तियों की उपेचा करता है जो बालक के

विकास में बाधक हैं तथा उन वस्तुओं के प्रश्रय देता है जो कि बालक की नैसर्गिक शक्तियों को प्रकट करने में सहायक होती हैं। पेस्टालॉजी के ही शब्दों में "अध्यापक एक माली के समान है जिसकी संरक्ता में हजारों पेड़-पौधे उगते और पनपते हैं। उनके प्राकृतिक विकास में उसका कुछ भी योग नहीं रहता। विकास की सम्भावना श्रथवा शक्ति तो स्वयं वृत्तों में ही निहित रहती है। वह पौधों को घरती में बो देता है, उनको जल देता है किन्तु उन्हें विकास तो ईश्वर देता है। यही बात शिक्तक के लिये भी है। वह बालक में अपनी शक्तियों का आरोप या नहीं करता। वह केवल यह देखता है कि वाह्य विघ्वंशकारी शक्तियाँ उन्हें नष्ट या विकृत अथवा हाति न पहुँचाने पावें । वह इसको भी देखता है कि विकास अपने नियमों के आधार पर हो रहा है अथवा नहीं।" अतएव शिक्षा सम्बन्धी गवेषणा का प्रथम कार्य होना चाहिये निरीक्षण द्वारा विकास के नियमों की खोज; बालक की अप्रकट शक्तियों एवम् परि-वर्तित त्रावश्यकतात्रों की खोज तथा बालक की सम्पूर्ण शक्तियों एवं त्रावश्यकतात्रों को घ्यान में रखकर सम्बूर्ण मानवीय ज्ञान की परिधि को क्रम से ठीक करना।

विकास होगा"।

पेस्टालॉजी का अपना यह मत था कि बौद्धिक शिक्षा तथा श्रीद्योगिक प्रशि-च्या दोनों साथ साथ चलें किन्तु सामान्य शिक्षा, धनोपार्जन सम्बन्धी शिक्षा के अपे-धनोपार्जन सम्बन्धी चाक्त पहले आनी चाहिए, अर्थात् सामान्य शिक्षा को अधिक महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। किसी विशेष सामान्य शिक्षा का अधिक महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। किसी विशेष उद्योग में प्रशिक्षित होने के पूर्व मानवीय प्रकृति का उत्थान उसके आधारमूत शक्तियों यथा विचार एवं नैतिक आचरण के विकास के द्वारा हो जाना चाहिये।

पैस्टालॉजी ने शिद्धा में वर्ग-विभाजन के महत्व को श्रत्यधिक जोरदार शब्दों में प्रतिपादित किया है । श्रध्यापन कार्य का वर्गीकरण होना श्रति श्रावश्यक है । शिक्षा के लिए वर्ग- "बालक की श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति के लिये उसकी विक-गत विभाजन श्रति सित शक्तियों की सीमा के श्राधार पर यह विभाजन होना श्रावश्यक चाहिये"। यह वर्गगत विभाजन श्रध्यापन के विषयवस्तु के श्राधार पर सरल विषयों से कठिन श्रौर कठिनतर विषयों के श्रनुसार कमबद्ध किया जायेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक की श्रावश्यक श्रवकताएँ उसकी ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता के श्रनुरूप ही होगी। इस विषय पर देशलॉजी ने कहा है "प्रत्येक वस्तु जिसको बालक को सीखना है उसकी श्रक्ति के श्रनुरूप ही होनी चाहिये। श्रिषक कठिन श्रीर जटिल ज्ञान की प्राप्ति उसी मात्रा में होगी जिस मात्रा में उसकी श्रवधान, निर्णय तथा विचार की शक्तियों का

स्कूल की आवश्यक मान्यता के रूप में युग-युग से चली आई आति कठोर अनुशासन प्रणाली का पेस्टालॉजी ने कड़ा विरोध किया। उसकी मूल प्रकृति ही प्रेम पर आधारित अनैतिक है ऐसा उसका विचार था। उसने इसके स्थान पर अनुशासन एक प्रतिबन्धयुक्त किन्तु स्नेहमयी अनुशासन प्रणाली को प्रस्तावित किया। उसने विद्यालय को एक सुन्दर, सुखद एवं स्नेहपूर्ण विचारों से परिपूर्ण घर के निकट खड़ा करने का प्रयास किया। उसका यह विश्वास था कि अञ्चा घर एक आदर्श विद्यालय है क्योंकि वह सब की भलाई के लिये किये गये सिक्रय सहयोग एवम् प्रेम का केन्द्र है। चूंकि घर के लिए यह सुविधाजनक नहीं है कि बड़े पैमाने पर समाज के व्यक्ति को शिक्तित किया जाय, अत्रत्य इस कार्य के लिये विद्यालयों की आवश्यकता है। पेस्टालॉजी ने यह विचार व्यक्त किया कि उत्साह एवम् अनुशासन में विद्यालयों को घर के वातावरण का अनुकरण करना चाहिए। अध्यापक के लिये यह आवश्यक है कि वह एक पिता

के समान ही प्रत्येक क्लाक की स्त्रोर व्यक्तिगत व्यान देकर उनसे स्नेह का व्यवहार करें। अनुशासन का रूप यद्यपि नम्न किन्तु फिर भी कड़ा स्त्रीर दढ़ होना चाहिये।

### पेस्टालॉजी की शिक्षण-विधि

शिक्षा सम्बन्धी इत्यों को सुधारने में पेस्टालॉजी प्रथम और उच्चकोटि का व्याव-हारिक मनुष्य था। शिक्षा सम्बन्धी उसके कुछ प्रमुख प्रभावशाली योगदान शिक्षण-मस्तिष्क के विकास की सामान्य गति सहित्षक के विकास की सामान्य गति के श्राधार पर ही निर्धारित होना चाहिए। यहाँ पर उसने तीन सुव्यवस्थित स्तरों का वर्णन किया:—(१) श्रास्पष्ट इन्द्रिय श्रानुभव (२) स्पष्टता एवम् वर्णन (३) वर्गीकरण एवम् परिभाषा।

पेस्टालॉजी के अनुसार इन्द्रिय-अनुभव ही मानव शिक्ता की एकमात्र आघारशिला है। मस्तिष्क में सर्वप्रथम अति अस्पष्ट इन्द्रिय-अनुभव होता है। "हमारी
अस्पष्ट इन्द्रिय अनुभव से स्पष्ट विचार
की ग्रोर
होते जाते हैं। संवेदनाश्रों के समृह से कुछ वस्तुएँ निकलकर
हमारे नेत्रों के समृद्ध आ जाती हैं जो कि हमारे अनुभव की
इकाई बन जाती है। विकास के अगले काल में ये अस्पष्ट अनुभव हमारे समृद्ध की
हकाई बन जाती है। विकास के अगले काल में ये अस्पष्ट अनुभव हमारे समृद्ध अति
स्पष्ट हो जाते हैं अर्थात् इस अवस्था में वस्तु के रूप तथा गुणों को हम पहचान लेते
हैं तथा उसका वर्णन कर देते हैं। अर्थित अवस्था उस समय आती है जब कि वस्तु
का संबन्ध दूसरी वस्तुओं से होने लगता है। उसे हम वर्गीकरण कर देते हैं तथा
उसकी परिभाषा दे डालते हैं। इस प्रकार वे स्पष्ट प्रतिमाएँ निश्चित विचारों के रूप
में परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार मन अनिश्चित से निश्चित इन्द्रिय-अनुभव
की श्रोर किर निश्चित इन्द्रिय-अनुभव से स्पष्ट प्रतिमा की श्रोर तथा स्पष्ट प्रतिमा
से निश्चित विचारों की श्रोर परिभ्रमण करता रहता है।

श्रानिश्चित इन्द्रिय-श्रानुभव से निश्चित विचारों के परिवर्तन में शिचा श्रापना एक महत्वपूर्ण योग प्रदान करती है। ''श्राध्यापक का यह कार्य हैं'' पेस्टालॉ जी कहता श्राध्यापक का कार्य हैं ''कि वह प्रथम इन्द्रिय-श्रानुभव के भ्रम को दूर करे, वस्तुश्रों को श्राधिक स्पष्ट करने के लिए एक दूसरे से श्रालग कर दे, उन सभी वस्तुश्रों को एक साथ एकत्र कर दे जो कि एक समान हैं या एक दूसरे से सम्बन्धित हैं इस प्रकार निश्चित विचारों को स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करें''।

स प्रकार श्रध्यापक को बालक को निर्देशित करना चाहिए तथा प्रत्येक श्रवस्था में ठीक एवम् निश्चित विचारों के उत्पादन में सहायता प्रदान करनी चाहिये। इस प्रकार शिक्तक विद्यार्थी का मार्गपदर्शक, सहायक, सहयोगी श्रीर शुमिनन्तक माना गया है। इस प्रकार उसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। पेस्टालॉजी का यह विचार है कि मस्तिष्क की यह स्वामाविक प्रवृत्ति है कि

जब उसे अस्त-व्यस्त वस्तुत्रों का साचात्कार होता है तो वह तीन बातें करता है। वे विचारों के विकास के तीन ग्रंग गिनती. रूप, नामकर्गा

हैं: (१) गिनती करना (२) रूप देना (३) नामकरण करना । स्रस्त-व्यस्त वस्तुन्त्रों के समूह से वस्तुन्त्रों को स्रलग-श्रलग करने या विभिन्न उपविभागों में विभाजित करते समय मस्तिष्क को गिनती करनी पड़ती है। मस्तिष्क वस्तु के

श्राकार एवम् रूप से परिचित होकर उसे एक सुन्दर सा नाम, जो कि विगत श्रनु-भव के द्वारा पहले से ही मस्तिष्क में विद्यमान है, दे देता है। "विचारों का विकास" पेस्टालॉजी करता है "इन्हीं तीन विधियों से निश्चित होता है। वह तीन विधियाँ हैं गिनती, रूप तथा भाषा श्रर्थात् इस बात को समभाना कि कितनी प्रकार की वस्तुएँ हैं, उनके रूप को निश्चित करना तथा उन्हें किसी नाम से पुकारना।" वह कहता है कि अपने जीवन में हम जितने भी विचारों को ग्रहण करेंगे हमें इन तीनों विभागों अथवा उनमें से किसी के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा। अप्रतएव बालक को इन तीन स्तरों का समुचित ज्ञान होना चाहिये तथा वह अध्यापन जिसे वह ग्रहण करता है उसके तीन ऋंग होने चाहिये ऋर्थात् (१) संख्या ऋथवा गिनती में निर्देश या प्रशि-च्या अर्थात् अंक्गियात (२) रूप या आकार से सम्बन्धित प्रशिच्या अर्थात् कला एवम् लिखना श्रीर (३) न म श्रीर विचारों में प्रशिक्त् श्रर्थात् भाषा । संख्या, रूप एवम् भाषा के ठीक विचार के लिए इस पद्धति की आवश्यकता

'श्रॉन्श्वॉङ्ग' ग्रथवा निरीक्षण सम्पूर्ण शिक्षा का ग्राधार

है कि बालक स्वयम् अपने अनुभव से व्स्तुओं का प्रत्यच्च ज्ञान करे। पेस्टालॉजी ने इस प्रकार ऋपने सुप्रसिद्ध सिद्धान्त 'ऋॉन्श्वॉङ्ग' (Anschauung) को प्रतिपादित किया है। 'श्रॉन्श्वॉङ्ग' शब्द जिसका पर्यायवाची शब्द निर्मित करना कठिन है, का तात्पर्य है 'इन्द्रिय-अनुभव', 'निरीक्ष्ण', 'अन्तर्जान' या 'प्रथम अनुभव'। उसका यह हृद् विश्वास था कि 'निरीच्च्य' ही सम्पूर्ण शिच्चा अथवा निर्देश का श्राधारभूत श्रंग होना चाहिए । उसने सम्पूर्ण विषयों के मौखिक श्रध्ययन पर बल दिया । पेस्टालॉजी ने केवल शब्दों एवम् तथ्यों के श्रष्टयापन की बात को श्रस्वीकृत कर

दिया क्योंकि उसका विचार था कि मनुष्यों के लिए शब्दों की सत्यता स्रथवा वास्त-िवकता नहीं है जब तक कि वह मनुष्य के प्रत्यच् - ज्ञान पर आधारित न हो । उसने बास्तविक श्रध्ययन को प्रतिपादित किया जो कि निरीच्रण, प्रयोग एवम् तर्क पर श्राधारित है। रूसो के समान ही पेस्टालॉजी का भी यह अपना विचार था कि हमें बालको को शब्दों की अपेत्वा वस्तुत्रों से अध्यापन कराना चाहिए। अध्यापक के लिये उसकी सलाह है कि "शिशुद्धों के सामने जितनी कम वस्तुश्रों का नाम लिया जाय उतना ही अञ्चा है, जब तक कि तुम बालक के समन्न सम्पूर्ण वस्तुम्रों को दिखाने के लिए तैयार न हो जाख्रो। जिन वस्तुख्रों को बालक के सामने लाने में किताई हो उन वस्तुत्रों के चित्र दिखलाकर बालक को समभाया जा सकता है"। इस प्रकार निरीक्त्रण ही उसके शिद्धा का आधार बन जाता है । इसके अतिरिक्त पुनः पेस्टालॉजी कहता है कि बालक को अपने स्वानुभव एवम् प्रत्यत्त निरीत्त्रण द्वारा प्राप्त विचारों को व्यक्त एवम् स्पष्ट करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिये । इस प्रकार वह सहज ही में सम्पूर्ण शिचा में निरीक्षण के साथ शब्दों का भी सम्बन्ध जोड़ लेगा। पेस्टालॉजी ने निगमन-विघि (Deductive Method) जिसमें श्रध्यापन

तत्वों तक विभाजित करना

का प्रारम्भ नियम एवम् सिद्धान्त के आधार पर होता है, की उपेत्ता की तथा आग-ग्रागमन-विधि; विषय मन-विधि ( Inductive Method ) का जिसमें बालक श्रनुभव के साधारण तत्वों से प्रारम्भ कर उसे श्रर्थयुक्त को उसके सरलतम 'पूर्ण' (whole) से सम्बन्धित कर देते हैं श्रुनुसरण किया । उसने सम्पूर्ण विषयों को उनके सरलतम तत्वों ( उनका क, ख, ग ) तक विभाजित कर दिया तथा उनका

विकास स्तरगत अभ्यासों के प्रगतिशील क्रम द्वारा किया। उसने शिच्च प्रिक्या को बालक के नैसर्गिक विकास से सम्बन्धित कर मनोवैज्ञानिक एवम् संगठित करने का प्रयास किया । जो विषय ऋति शीव्रता से समभ में न ऋावे ऋथवा सरलतापूर्वक उस पर अधिकार न होने पाए, उसको न सीखना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक अवस्था में अनुभव को बार-बार दोहराना एवम् व्यवहार में लाना श्रति आवश्यक है।

मानिसक विकास में सहायक अन्य कई सिद्धान्तों का उल्लेख भी पेस्टालॉजी ने किया है। उसने इस सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की है कि 'सीखना' ज्ञात वस्तु से श्रज्ञात

सरल से जटिल: स्थल से सुक्ष्म; विशिष्ट से सामान्य की ग्रोर

की ख्रोर अर्थात् सरल से जटिल की ख्रोर होना चाहिये। उसने तत्कालीन सर्वप्रचलित विधि "श्रस्पष्ट साधनों द्वारा अज्ञात को प्राप्त करने को सिखलाना" की अप्रति कठोर श्रालोचना की है। इसके श्रतिरिक्त दूसरा सिद्धान्त जो कि उसके शिच्या-विधि की विशेषता है वह यह है कि स्थूल से

सूद्म की ऋोर तथा विशिष्ट से सामान्य की ऋोर जाना। उसने इस बात का डट-

कर विरोध किया कि सामान्य रूढ़िगत विचारों को निरर्थक शब्दों के रूप में बालक को न सिखलाना चाहिये।

## स्कूलीय विषयों की विधि

विभिन्न स्कूलीय विषयों के अध्यापन के लिए पेस्टालॉजी ने अपने सुप्रिद्ध सिद्धान्त 'अॉन्स्वॉङ्ग' के प्रयोग का अति प्रशंसनीय प्रयास किया है। उसकी नई विधि ने विद्यार्थी को कार्य तथा मीखिक अध्यापन के उपयोग करने तथा वास्तविक वस्तुओं को अध्ययन और सीधे अनुभव की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। उसके इस सिद्धान्त में निम्नलिखित मौलिकता एवम् नवीनता है: मौखिक अभिव्यक्ति तथा भाषा सम्बन्धी कार्य में शाब्दिक विधि का प्रयोग, प्रारम्भिक तथा मानसिक अंक-गियात, प्रत्यक्त नैसर्गिक वातारण से भूगोल एवम् प्रकृति का अध्ययन आदि।

#### (१) भाषा-शिक्षरा

- (अ) मौिखक भाषा— पेस्टालॉजी ने मौिखक भाषा को अपनी शिचा-पद्धति में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आधुनिक प्रारम्भिक अध्ययन में जो मौिखक भाषा-पद्धति अति महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित है उसका सर्वप्रथम अय पेस्टालॉजी को ही है। आधुनिक समय के कुछ अष्ट भाषा-अध्यापकों ने पेस्टालॉजी के ही इस सिद्धान्त को प्रह्म किया है कि पढ़ने की अपेचा बातचीत करना अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक कि बालक विचार तथा अनुभव करना नहीं सीख जाते तथा जब तक अपने चारों और ज्याप्त विश्व के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक पढ़कर सीखने का कोई महत्व ही नहीं है। बालक जो कुछ भी देखता, अनुभव करता एवम सुनता है उसके वर्णन करने में लगातार अभ्यास करने से बालक भाषा के शब्द-समूह एवं रचना पर अपना पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेगा। अतएव माषा-शिच्या बालक के उचित स्तर तक 'उचित अभिन्यिक्त' के अभ्यासों में निहित है। ज्याकरण का अध्ययन बहुत समय तक भाषा सम्बन्धी प्रयोग के क्रिक, सतर्क एवं आखोपान्त अध्ययन के पश्चात् होना चाहिए।
  - (ब) पढ़ना— पढ़ने में पेस्टालॉजी ने शाब्दिक-विधि का अनुसरण किया। उसने स्वर-ध्वनियों (Vowel sounds) को भाषा का सरलतम तत्व माना है। स्वर-ध्वनियों एवम् व्यंजनों (Consonants) को जोड़ देने से शब्दों का निर्माण तथा वाक्य-समूहों का संयोजन होता। फलस्वरूप उसने बालकों को अर्थहीन वाक्य समूहों को अर्थक रूप में दुहराने के लिये कहा। उसने बालकों से वर्णमालाओं

पेस्टालॉजी ] [श्रध्याय ३

का अभ्यास कराना प्रारम्भ किया तथा इसी अभ्यास के माध्यम से उसने बालकों को स्वर-ध्वनि-समूह तथा शब्द और शब्द से वाक्यांशों एवं पूर्ण वाक्यों की ओर ले जाने का प्रयास किया। परन्तु यह उसकी भूल थीं क्योंकि इस पद्धित से 'जात से अज्ञात की ओर' सिद्धान्त का विरोध होता है। उसे इस बात की ओर जागरू कता नहीं थी कि भाषा मनोवैज्ञानिक मूल उद्गम पूर्ण शब्द अथवा अभिव्यक्ति हैं जिसमें उसका अर्थ भी सम्मिलित है। भाषा का विकास अर्थहीन ध्वनि-समूहों के अभ्यास पर आधारित नहीं है, वरन् वह तो विचारों को व्यक्त करने वाले शब्दों से ही होता है।

(स) लिखना— लिखने के तत्वों को विभाजित करने एवं उनके वैज्ञानिक विकास के प्रयत्न के निमित्त बालकों ने सीचे, तिरछे श्रादि रूप में रेखाश्रों को खींचने का श्रम्यास करना प्रारम्भ कर दिया। श्राधारमूत कोण या रेखा द्वारा श्रम्यास करने से लिखना श्रात शीव्रता से सीखा जा सकता है, तथा इसके द्वारा लिखने की बुरी श्रादतों के विकास को रोका जा सकता है ऐसा उसका विश्वास था। फिर भी पेस्टा-लॉजी ने लिखने को यान्त्रिक श्रम्यास से श्राधिक कुछ श्रीर नहीं समभा। लेखन एक ऐसी कला है जिससे भाषण को लिखा जा सकता है, विचारों को विस्तृत एवं स्पष्ट किया जा सकता है तथा कल्पना का श्रम्यास किया जा सकता है।

#### (२) श्रङ्कगिएत

पेस्टालॉजी के समय में गिण्त की शिक्षा का वास्तिवक अर्थ कुछ "श्रंकों को यंत्रवत" लिखने से था। उसने इस विधि का विरोध किया। उसने लिखित गिण्ति की अपेक्षा मौिखक एवं मानसिक गिण्ति को अधिक उपयोगी समभा। श्रंक-गिण्ति के अध्यापन के लिए तथा बालकों को ठीक प्रकार से श्रंकों को समभाने के निमित्त उसने सरलतम मार्ग खोजना प्रारम्भ कर दिया। पेस्टालॉजी के पूर्व नियमों को याद कर लिया जाता था तथा उदाहरणों का प्रयोग निश्चित नियमों के आधार पर होता था। पेस्टालॉजी ने इस प्रथा का स्थानान्तर वस्तुओं के जोड़, वर्गीकरण आदि से सम्बन्धित श्रति श्रीष्ट मानसिक गिण्ति के रूप में कर दिया। 'प्रत्यच्च पदार्थों के द्वारा शिक्षा' तथा 'मौिखक शिक्षा' ने सम्पूर्ण श्रंकगिण्त-शिक्षण के क्षेत्र में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी। इस प्रकार पेस्टालॉजी नए विषय "प्राथमिक श्रंकगिण्त" (Primary Arithmetic) का जन्मदाता बन गया। उसने यह चाहा कि बालक स्वयं अपने इन्द्रिय-अनुभव पर आधारित क्रियाशीलता द्वारा सामान्य गिण्तिय नियम को खोज निकाल। "कोई भी श्रंक चाहे उसका जो भी नाम हो" पेस्टालॉजी लिखता

है "वह श्रीर कुछ नहीं वरन् गिनने के सांमान्य पद्धित का सीमित रूप है।" श्रतएव प्रत्यक्त वस्तुश्रों का गिनना, वर्गीकरण करना तथा उन्हें कमबद्ध करना, श्रंकों का जोड़ना, घटाना श्रादि प्रारम्भिक कार्यों के लिये मूलभूत श्रावश्यक कार्य हैं। श्रंकों के स्पष्ट शिक्षण के लिये उसने तिनकों, गुड़ियों, छड़ियों तथा श्रन्य पदार्थों का उपयोग किया है। श्राज के शिशु एवं बाल-शिक्षा-केन्द्रों में हमें जो ये उपरोक्त वस्तुएँ श्रंक-गणित-शिक्षण में देखने को मिलती हैं वह पेस्टालॉजी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा-पद्धित के ही गरिणामस्वरूप हैं। जोड़ने, घटाने, विभाजन तथा श्रंश को समभाने को सरल रूप देने के लिए पेस्टालॉजी ने "इकाइयों की सूची" (Table of Units) प्रतिपादित किया। यह बालक के लिये उपरोक्त बातों को शीव्रता से सीखने में सहायक है। प्रत्येक पग पर श्रध्ययन को ठीक प्रकार से समभने के लिए उसने कहा कि प्रत्येक कार्य पेंसिल या कागज के बिना केवल मानसिक रूप में होना चाहिये। इस प्रकार के श्रभ्यास ने मानसिक श्रंकगणित पर एक नये ढंग से प्रकाश डाला।

## (३) भूगोल—

कदाचित् पेस्टालॉजी के एक उच्चकोटि के शिचा-शास्त्री होने का ज्वलन्त धमाण उसका भूगोल श्रद्यापन सम्बन्धी कार्य है। पेस्टालॉजी के समय से पूर्व भूगोल का तात्पर्य तार्किक, शब्द-कोषीय रूप में तथ्य-संग्रह ही था।। सम्पूर्ण प्रकार के ज्यो-तिषीय, प्राकृतिक श्रीर राजनीतिक तथ्यों को प्रश्नोत्तर-रूप में स्मर्ण करने तक भूगोल का विस्तार था। विद्यार्थी इसके अन्तर्गत परिभाषा, सीमाओं राजधानियों, उत्पादन, श्रायात श्रीर निर्यात, जनसंख्या श्रादि का श्रध्ययन करते थे। श्रध्यापक विद्यार्थियों से इन्हीं स्मरण की गई वस्तुत्रों को सुनते थे। पेस्टालॉजी ने बड़ जोरदार शब्दों में इस प्रकार की भौगोलिक शिच्या का विरोध किया तथा एक नई पद्धति को विकसित किया जिसका अनुसरण आज भी भूगोल के अच्छे अध्यापक करते हैं। यह पद्धति है स्थानीय चेत्रों का निरीक्षण करना तथा मानचित्र से परिचय भी कराना। ये दूसरों के द्वारा निर्मित न होकर स्वयम् अपने अस द्वारा बड़े पैमाने में निर्मित श्राकृतियाँ एवम् मानचित्र होना चाहिये । उनके एक शिष्य ने उनकी शिचा-यद्धति का सचित्र उल्लेख किया है ''हमें एक संकीर्ण घाटी जो कि 'वरडन' से अधिक दूर नहीं थी में ले जाया गया ....सामान्य दृश्य देखने के पश्चात् हमें उसके विस्तार का परीक्ष्ण उस समय तक करना पड़ा जब तक कि हम लोगों ने उसका ठीक-ठीक श्रीर पूर्ण विचार प्रहर्ण नहीं कर लिया । तब हमें घाटी के तट के एक अप्रोर पड़ी मिट्टी को लेने का आदेश दिया गया ....... लीटने के पश्चात् एक

लम्बे मेज पर बैठकर जिस घाटी का हमने अध्ययन किया था उसे पुनः निर्मित किया । जब हम लोगों का कार्य पूर्ण हो चुका तब हमें मानचित्र दिखाया गया । इसके द्वारा हमने विषय को ठीक प्रकार से समक्त लिया"। प्रॉजेक्ट-पद्धति पर आघारित स्थानीय-भूगोल अथवा यह भूगोल को पेस्टालॉजी ने प्रस्तावित किया । उसने कहा कि यह पद्धति मनुष्यों के जीवन, उनके देश तथा जीवन-यापन करने के साधनों से सम्बन्धित होगा । यह वास्तव में एक नितान्त नवीन विषय था तथा इसे मानवीय-भूगोल (Human Geography) के नाम से अभिहित किया गया ।

### (४) प्रकृति-ग्रध्ययन, चित्र खींचना तथा संगीत-

प्रकृति श्रध्ययन में स्थूल निरीक्षणात्मक कार्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया। पेड़ों, फूलों, पिक्षयों श्रादि को दिखाया जाता था, उनका चित्र खींचा जाता था तथा उन पर विचार विमर्श किया जाता था। चित्र खींचने की शिक्षा तथा संगीत का श्रध्यापन यंत्रवत् तथा जीवनहीन ढंग से कराया जाता था। चित्र खींचने की शिक्षा को कार्य रूप में परिणित करने के पूर्व पेस्टालांजी यह चाहता था कि बच्चे "ज्योमितीय रूपों की वर्णमाला" भी सीख लें। इस प्रकार चित्र खींचने की शिक्षा में वर्षों तक रेखा, कोण, इत्त, समकोण, चत्रुर्मुज, त्रिभुज श्रादि ज्योमितीय रूपों एवम् श्राकार का श्रध्ययन करना होता था। पेस्टालॉजी ने यह श्रनुभव करना श्रावश्यक नहीं समभा कि माषा के समान बालकों के लिये चित्र खींचने की शिक्षा भी मुक्त श्रामिव्यक्ति का माध्यम होना चाहिये। संगीत में भी बालकों को ताल, लय, गित, सम श्रादि के श्राघार पर श्रभ्यास कराया जाता था। बालक जब तक कि गीत को ठीक प्रकार से गा नहीं लेते थे तब तक उनसे श्रभ्यास कराया जाता था। परिणाम-स्वरूप वे गीत पूर्ण रूप से सीखने तक श्रत्यिक थक जाते थे।

पाठ्य-ऋम— पेस्टालॉजी का यह अपना विश्वास था कि सामान्य शिचा के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं— माषा (अभिन्यक्ति एवम् पढ़ना), गिनती (अंक-गिष्ति) तथा रूप या आकार (चित्र खींचने की शिचा तथा लिखना)। 'आंन्श्वॉङ्ग' पर आधारित विषयों यथा सामान्य विज्ञान तथा म्गोल को पेस्टालॉजी ने मान्यता दी तथा उन विषयों को उसने कम महत्व दिया जिसका सीधा सम्बन्ध अनुभव से नहीं होता, यथा इतिहास। हस्तकला, तथा अन्य मानवीय कार्यों यथा बागवानी, पुस्तक-कला, मांडेल निर्माण करने की कला आदि को अन्य विषयों के बराबर ही मान्यता दी। पेस्टालॉजी ने अपनी योजना में सर्वमान्य शारीरिक-शिचा को भी उचित स्थान दिया तथा घर के बाहर जाकर कार्य करने पर अधिक समय देने के लिए

कहा । पेस्टालॉजी ने इसके अविरिक्त अपने पाठ्य-क्रम में नैतिक एवम् धार्मिक शिक्ता को महत्वपूर्ण स्थान दिया है ।

नैतिक एवम् धार्मिक शिद्धा के रूप स्थिर करने में भी पेस्टालॉजी ने श्रपने द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक शिद्धा के मार्ग का ही श्रमुप्तरण किया अर्थात् उसने इसका नैतिक एवम् प्रारम्भ भी श्रमुभव प्राप्त करने में ही किया। पेस्टालॉजी स्थानक शिक्षा प्रारम्भ भी श्रमुभव प्राप्त करने में ही किया। पेस्टालॉजी स्थानक शिक्षा प्राप्त शिक्षा वीतिक एवम् धार्मिक शिद्धा की नींव माता द्वारा ही डाली जाती है। माता श्रपने बालकों में धार्मिक शिद्धा की नींव, प्यार की भावना, विश्वास, संतोष, श्राज्ञा-पालन श्रादि गुणों को उत्पन्न करती है। श्रध्यापक का यह महान कर्च व्य है कि वह श्रपने में उपरोक्त महान गुणों को सुरिद्धित रखे तथा उन गुणों का विकास बालक में करे। पेस्टालॉजी ने धर्म को एक ऐसा संवेग माना है

महान कत्तव्य हाक वह त्रान में उपरोक्त महान गुणों को सुरिह्नित रखे तथा उन गुणों का विकास बालक में करे। पेस्टालॉजी ने धर्म को एक ऐसा संवेग माना है जिसको पढ़ाया नहीं जा सकता। अपने सिद्धान्तों के ही अनुरूप उसने कहा, "में न तो धर्म को पढ़ाता हूँ और न तो नैतिकता को"। उसका ऐसा विश्वास था कि संवेग का प्रकाशन अपने व्यक्तिगत स्थिति द्वारा करना चाहिये तथा उसका अनुभव करना चाहिये।

उदाहरणों एवम् श्रनुभवों के द्वारा बालकों के द्वरय में कोमलतम श्रनुभवों का चित्रांकन होना चाहिये। पेस्टालॉजी धार्मिक एवम् नैतिक शिच्चा की महत्ता प्रतिपादित करता हुश्रा स्वयं कहता है ''हमें केवल रोटी की ही श्रावश्यकता नहीं है, प्रत्येक बालक श्रपना धार्मिक विकास भी चाहता है। वह जानना चाहता है कि विश्वास श्रीर प्रेम से ईश्वर की किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये"।

उसकी शिक्षा-पद्धति के दोष: — पेस्टालॉजी द्वारा प्रतिपादित शिल्वा सम्बन्धी पाठ्यक्रमों, उद्देश्यों अथवा विचारों में कुछ महान् त्रुटियाँ भी हैं:—

- (१) सर्वेषयम उसने शिक्ता में प्रत्यक्त अनुभव को अत्यधिक महत्व दे दिया है। शिक्ता का कार्य है प्रत्यक्त अनुभव और पुस्तकीय ज्ञान में समुचित संतुलन स्थापित करना।
- (२) दूसरी बात यह है कि यद्यपि उसका विचार कि निर्देश या शिचा का आरम्भ अनुमव-तत्वों से प्रारम्भ करना चाहिये ठीक था किन्तु कुछ स्थलों में उसे तत्वों के सम्बन्ध में गलत घारणा थी। किसी-किसी स्थिति में इसकी प्रतिक्रिया ने पाठ को यंत्रवत, निर्जीव एवम् प्रभावशस्य बना दिया है।

- (३) तीसरी बात यह है कि उसके प्रयत्न श्रिधिक मात्रा में श्रध्यापन के प्रारम्भिक रूप को स्थिर करने में ही सीमित रह गया। वह उच्चस्तरीय सीखने की श्रवस्था पर ठीक एवम् पूर्ण विचार करने में श्रपने को सफल न कर सका।
- (४) उसकी पद्धति में कुछ वैशानिकता की कमी भी दिखाई देती है क्योंकि उसने धार्मिक श्रीर श्राघ्यात्मिक विकास पर श्राधिक बल दिया है।

#### उसके सिद्धान्त का सार

पेस्टालॉजी के सिद्धान्तों का सार, जिसका उल्लेख उसके चरित्र-बोखक 'मार्फ'

( Morf ) तथा अन्य लेखकों ने किया है, निम्नलिखित है :-

- (१) व्यक्तिगत एवम् सामाजिक अभ्युत्थान के लिये शिद्धा सर्वोच्च माध्यम है। इसके द्वारा मनुष्य का बौद्धिक एवम् नैतिक परिष्कार होना चाहिये।
- (२) निम्नवर्गीय व्यक्तियों को शिक्षा देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- (३) शिचा का रूप सामाजिक एवम् सार्वभौमिक होना चाहिये।
- (४) व्यक्ति का आंगिक विकास ही शिक्षा है।
- (४) शिला का उद्देश्य बालक की बौद्धिक, शारीरिक एवम् नैतिक शक्तियों का संतुलित एवम् नैसर्गिक विकास होना ही है।
- (६) निर्देश शिचा के उद्देश्य का सहायक होना चाहिये।
  - (७) अध्यापन का उद्देश्य मस्तिष्क की शक्तियों के विवास एवम् उनको सुदृद् बनाने में होना चाहिये न कि ज्ञान और दत्त्ता की प्राप्ति अथवा सैद्धान्तिक स्पष्टीकरण, कथन और व्याख्यान।
- ( प) पाठ्यक्रम का विस्तार व्यावहारिक एवम् वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिये।
- ( ६ ) बौद्धिक शिचा एवम् श्रीद्योगिक प्रशिच्य साथ-साथ होनी चाहिये !
- (१०) सामान्य-शिचा घनोपार्जन सम्बन्धी शिचा से पूर्व देना चाहिये।
- (११) स्वानुभूति-मूलक कार्यों के फलस्वरूप ही विकास सम्भव है।
- (१२) उचित विकास के लिये इन्द्रिय-प्रशिक्षण एक आवश्यक स्थिति है।
- (१३) 'निर्देश' मनोवैज्ञानिक होना चाहिये।
- (१४) निर्देश सीखने वालों के स्वयं के निरीक्षण श्रयवा श्रनुभव श्रयवा श्रन्तःशन पर श्राघारित होना चाहिये।

<sup>?—</sup>Paul Monroe, H. G. Good, F. P. Graves and Frederick Eby.

- (१४) सीखने वालों के द्वारा प्राप्त श्रनुभव या निरीक्त्य का सम्बन्ध भाषा से होना चाहिये।
- (१६) शिचा का प्रारम्भ सरल से सरल तत्व को लेकर होना चाहिए। फिर धीरे-धीरे बालक के विकास के अनुसार क्रमशः उसको आगे बढ़ाना चाहिये। सबका एक मनोवैज्ञानिक क्रम होना चाहिये।
- (१७) एक बात पढ़ा देने के बाद कुछ समय तक दक जाना चाहिये जिससे बालक भली-भाँति समक्त ले। जब तक पाठ का ठीक से बोध न हो जाय तब तक आगो नहीं पढ़ाना चाहिये।
- (१८) अञ्छा घर एक आदर्श शिच्य संस्था है किन्तु शिच्या के व्यापक विस्तार के लिए शिच्य संस्था आवश्यक है। उत्साह एवं अनुशासन के चेत्र में विद्यालय को घर के अनुरूप होना चाहिए।
- (१६) विद्यालय में अनुशासन अध्यापक एवं विद्यार्थी के पारस्परिक सद्भावना एवम् सहयोग पर आधारित होना चाहिए । अनुशासन यद्यपि कोमल होना चाहिए किन्तु फिर भी उसका रूप कड़ा एवम् दृढ़ होना चाहिये ।
- (२०) श्रध्यापन एक श्रम सम्बन्धी पेशा है एवं नैतिक कार्य है तथा इसको प्रयोगों के द्वारा ही ठीक से सीखा जा सकता है।

#### पेस्टालॉजी का प्रभाव

पेस्टालॉजी का बाद के विचारकों पर बहुत ऋधिक प्रभाव पड़ा है। जिन विद्वानों पर पेस्टालॉजी का सीघा प्रभाव पड़ा है वे हैं:— प्रमुख दार्शनिक फिक्टे, दो महान् जर्मन शिच्चक— हरबार्ट ऋौर फोबेल तथा सम्मानित भूगोल शास्त्री कार्ल रिटर।

उसके शित्ता-सम्बन्धी विचारों का विस्तार बहुत व्यापक हुन्ना है। सम्पूर्ण यूरोप तथा संयुक्तराष्ट्र पर इसका प्रभाव पड़ा है। पेस्टालॉजी के शित्ता सिद्धान्तों का सर्वाधिक शीघ्र प्रभाव जर्मनी पर पड़ा है, जहाँ पर विद्यालयों का पुनर्सं इटन किया गया है तथा उनमें पेस्टालॉजी के सिद्धान्तों को कार्य रूप में परिणित किया गया। इसके श्रितिरिक्त वहाँ पर अध्यापकों को प्रशिद्धित करने के निमित्त सामान्य प्रशिद्धान्त विद्यालय खोले गये। उसके विचार इंगलैएड श्रीर संयुक्तराष्ट्र में भी पहुँचे जहाँ पर नये सिद्धान्तों के आधार पर शैक्तिक पुनर्संस्थापन किया गया। अन्य राष्ट्र जहाँ पर नये सिद्धान्तों का प्रमाव पड़ा है वे हैं: — रूस, पौलैंड, स्पेन तथा इटली। 'कम्पेयर' जिसने कि पेस्टालॉजी के कार्यों को प्रशंसात्मक रूप में वर्शित किया है, लिखता है

"उत्तरी तथा दिल्णी यूरोप का कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा जहाँ पर इस क्रान्ति की श्रावाज न पहुँची हो।"

समाज को पुर्नस्थापित करने में शिक्षा की शक्ति पर पेस्टालॉजी के अद्वितित विश्वास का बहुत अधिक प्रमाव अपनेक देशों पर पड़ा है। अपनाथ के साथ उचित व्यवहार, सुधार के इच्छुक व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति तथा बौद्धिक एवं अपैद्योगिक शिक्षा का सुन्दर समन्वय आदि विषयों में पेस्टालॉजी की शिक्षा सम्बन्धी विचारों की विशेषताओं के देशों को प्रेरणा प्राप्त हुई है। इस पद्धति का अत्यन्त द्रुत प्रमाव सम्पूर्ण यूरोप पर पड़ा है। संयुक्तराष्ट्र में इस क्रांति का रूपान्तर 'अम आन्दोलन' (Manual Labour Movement) के रूप में पड़ा है।

१६वीं शताब्दी में पेस्टालॉजी के विचारों ने प्रारम्भिक विद्यालयों के उद्देश्यों को निश्चित कर दिया। विद्यालयों का संकुचित दृष्टिकोण जिसका रूप अभी तक 'चर्च' ने ही स्थिर किया था हटाकर विद्यालय को समाज के पुनर्संस्थापन तथा सब के हितों के विस्तार का साधन बना दिया। शब्दों के स्थान पर प्राकृतिक वस्तुओं का अध्ययन, तथा तोते के समान रटने की प्रवृति के स्थान पर अध्ययन किये गये विषयों पर सोचना तथा विचार-विमर्श आदि ने नवीन प्रारम्भिक विद्यालयों के शिच्चण पद्धति एवम् विषय-वस्तु में क्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित कर दिया। इस प्रकार धर्म के ही साध्य पर आधारित प्रारम्भिक शिच्चा के स्थान पर पेस्टालॉजी के कार्यों के द्वारा धर्म निरपेच्चिता पर आधारित एक नवीन प्रारम्भिक विद्यालय का स्थापत हुआ। यह नवीन विद्यालय प्रत्यच्च वस्तु के अध्ययन, प्रत्यच्च ज्ञान-अनुभव के द्वारा सीखना, विचारों की व्यक्तिगत अभिन्यिक्त, बालक की क्रियाशीलता तथा क्रिमिक रूप में बालक की शक्तियों के विकास आदि पर आधारित था।

पेस्टालॉजी के कार्यों में आधुनिक शिद्धा संबन्धी विचारों के बीज विद्यमान दृष्टिगत होते हैं। बालक के मिस्तिष्क के विकास का सतर्क एवम् धैर्यतापूर्ण अध्ययन करने के लिए पेस्टालॉजी ने शिद्धा शास्त्रियों को रूढ़िगत सिद्धान्तों अथवा परम्परा- किनत कियाशों के स्थान पर नए ढंग से विचार करने को प्रेरित किया। पेस्टालॉजी के विचारों द्वारा भाषा, अंकगणित, भूगोल, सामान्य-ज्ञान आदि के अध्यापन में परिष्कार हुआ। सामान्य रूप से सम्पूर्ण आधुनिक पाठ्य पुस्तकों के क्रम का निर्धा- रण पेस्टालॉजी के इस प्रयत्न अर्थात् विषय का स्पष्टीकरण सरलतम रूप के पश्चात् कम से जटिलतम रूप द्वारा होना चाहिये, के फल स्वरूप ही हुआ है। शिद्धा-पद्धित के सम्बन्ध में स्वयं पेस्टालॉजी ने अत्यन्त अतियुक्तिपूर्ण वर्णन यह कह कर दिया है। कि ''आधा-संसार'' उसी समस्या पर विचार एवम् कार्य कर रहा है।

#### अध्याय ३]

पेस्टालॉजी की महानता इस बात में श्रिधिक है कि उसने यह प्रतिपादित किया है कि अध्यापक एवम् विद्यार्थी के मध्य एक नए प्रकार का सहानुमूित-मूलक वातावरण होना चाहिये तथा अध्ययन-कच्च में नए प्रकार की स्फूर्ति उत्पन्न होनी चाहिये। आधुनिक विद्यालयीय अनुशासन पेस्टालॉजी के सिद्धान्तों से अत्यधिक प्रभावित हुआ है। पेस्टालॉजी के स्व-नियंत्रण सम्बन्धी विचारों का अनुसरण एवम् विस्तार किया गया है। आज जब कि शिच्चा कुछ अवस्थाओं में पूर्ण स्वतन्त्रता अति लामकारी सिद्ध होने लगी है, ऐसी अवस्था में सामान्य धारणा यह है कि पेस्टालॉजी द्वारा प्रतिपादित मत अर्थात् अध्यापक के लिए हद्रता एवन् जागरूकता आवश्यक है, का पालन करना आवश्यक माना जाने लगा है। अन्य अनेक स्थलों में भी इस प्रमुख शिच्चण-सुधारक के विचारों के बीज आधुनिक काल की शिच्चा में पाये जाते हैं। संचंप में पेस्टालॉजी के शिच्चा सिद्धान्तों एवम् प्रयोग की पद्धतियों ने निम्नलिखित तत्वों को विकसित होने में सहायता पहुँचाई है:—

- (१) सार्वभौमिक सामान्य विद्यालय का विचार।
- (२) एक विस्तृत पाठ्यक्रम।
- (३) विविध इन्द्रियों द्वारा सीखना।
- (४) प्रत्यच्च पदार्थों द्वारा शिचा।
- (४) विचारों की व्यक्तिगत स्रभिव्यक्ति।
- (६) बालक के उचित विकास के लिये उचित निर्देश का उपयोग।
- (७) श्रीद्योगिक शिद्धा ।
- ( ८ ) नम्र सहानुभूतिमूलक अनुशासन ।
- (६) नवीन अध्यापकीय शिचा।
- (१०) स्वतंत्र वातावरस प्रदान करना।

# अध्याय-४ ह**रबाट**



हरबाट ( १७७६-१८४१ )

"शिक्षा के एकमात्र एवम् सम्पूर्ण कार्य का सार नैतिकता में निहित है।" —हरबाटं

अध्याय-४

# हरबार्ट

(१७७६--१८४१)

# भूमिका

शिक्ता-दार्शनिकों में हरबार्ट का महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वह शिक्ता-शास्त्री के साथ ही एक कुशल दार्शनिक भी था। एक स्त्रोर जब कि पेस्टालॉजी ने शिल्हा को एक मनोवैज्ञानिक रूप देने का प्रयत्न किया तो दूसरी स्रोर हरबार्ट ने उसे दार्श-निक जामा पहिनाने की चेव्टा की अर्थात् हरबार्ट ने शिचा-उद्देश्य का निर्धारण नैतिक-दर्शन के आधार पर किया। उसने पेस्टालॉजी द्वारा प्रतिपादित शिक्ता की श्राघार-शिला पर अपने विचारों का महल बनाने की चेष्टा की। उसने शिला का नवीन सामाजिक उद्देश्य निर्मित किया, सम्पूर्ण शिचा की किया के लिए एक वास्त-विक मनोविज्ञान की प्रतिष्ठा की, शिक्षण-पद्धतियों में एक नवीन मार्ग का अनुसरण किया तथा बालक की शिचा के लिये ठीक प्रकार से संगठित निर्देशों ( Instructions ) की महत्ता पर बल दिया । उसने शिक्षा के लिए एक निश्चित शब्द-भगडार प्रदान किया तथा अध्यापन के चेत्र में निश्चित कार्य-क्रम प्रस्तुत किया। इसके फलस्वरूप उसने एक विचारधारा की स्थापना की जिसने अनेक शिष्यों का घ्यान आक्राइ किया तथा शिला के साहित्य में अपना महान योग दिया। हरबार्ट को श्राधुनिक मनोविश्वान एवम् श्राधुनिक शिद्धा-विश्वान का जन्मदाता कहा जा सकता है। उसके दार्शनिक एवम् शैचिक विचारों को मली माँति समऋने के लिए हमें उसके जीवन के श्रनुमवों की श्रोर दिष्टपात करना होगा !

# उसकी जीवनी तथा शिक्षा सम्बन्धी रचनाएँ

हरबार्ट का जन्म जर्मनी के स्रोल्डेनबर्ग (Oldenburg) में सन् १७७६ ईसवी में हुस्राथा। वह एक सम्भ्रान्त परिवार में उत्पन्न हुस्राथा। उसका पिता वकील था तथा माता बड़ी विदुषी श्रीर श्रमाधारण गुणों से सम्पन्न स्त्री थी। उसे ग्रीक भाषा श्रीर गिणत का पूरा श्रभ्यास था, श्रीर बचपन में ही उसने श्रपने पुत्र हरबार्ट को इनमें दत्त कर दिया था। जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में उसने ऋपनी माताकी संरक्तता में एक अध्यापक से शिक्ता प्राप्त की। इस सतर्क निर्देशन के कारण उसने गणित, भाषा, तथा संगीत में श्रमाधारण उन्नति कर ली। बाल्यावस्था में ही उसमें ब्रसाधारण प्रतिभा एवम् दर्शन के प्रति रुचि थी। यह कहा जाता है कि उसने अपनी ग्यारह वर्ष की अवस्था में तर्कशास्त्र तथा बारह वर्ष की अवस्था में दर्शनशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। बारह से अठारह वर्ष की अवस्था के मध्य उसने अपने नगर के 'जिमनाजियम' ( प्राचीन विद्यालय ) में अध्ययन किया जहाँ से उसने उच्चतम सम्मान के साथ 'स्नातक' की उपाधि प्राप्त की। उसके पश्चात् उसने कानून के ऋध्ययन के लिए जेना विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यहाँ पर उसने फिन्टे नामक विद्वान से दर्शन-शास्त्र का अध्ययन करने के लिये अपने मुख्य अध्ययन की उपेचा की। फिक्टे की प्रेरणा से हरबार्ट ने उस समय के विलच्च श्रमूर्तवादी शेलिङ्ग की पुस्तकों की मार्मिक समालोचना की । उन सुन्दर विद्वतापूर्ण समलोचना स्रों को पढ़कर सब विद्वान दाँतों तले उँगली दबाते थे स्रोर उसकी चमत्कारिगी बुद्धि की प्रशंसा मुक्त कंठ से करते थे। यहीं पर उसने ऋपने विचारों को क्रमभद्ध करना आरम्भ कर दिया। अपनी पढ़ाई समाप्त करने के पूर्व ही इक्कीस वर्ष की अवस्था में उसने विश्वविद्यालय छोड़ दिया तथा स्विट्जरलैन्ड में एक गवर्नर के तीन पुत्रों का संरक्षक हो गया । तीनों पुत्रों की आयु क्रमशः आठ, दस स्रीर चौदह वर्ष की थी। स्रपनी विधिवत् शिक्षा के स्राधार पर ही उसने व्याव-हारिक अनुभव प्राप्त कर लिया, जिसकी आधार शिला पर उसने अपने शैक्षिक सिद्धान्तौ की स्थापना की । इस अनुभव के द्वारा उसका विश्वास पूर्ण परिपक्व हो गया कि शिद्धा-मनोविज्ञान का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए बालकों के समूह का अध्ययन आवश्यक नहीं है, इसके लिए तो थोड़े बालकों के ही मानसिक विकास का अधिक समय तक एवम् समीप से अध्ययन करना आवश्यक है। इसी समय हरबार्ट ने बर्गडार्फ में स्थित पेस्टालॉकी के विद्यालय को देखा। वहाँ पर वह शिक्ता-सुधारक पेस्टालॉबी द्वारा प्रतिपादित विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुआ । इस अनु-

भव ने न केवल उसकी बढ़ती हुई शिक्षा संबंधी गति में रुचि दी वरन् इसने हरबार्ट को इस विश्वान में अपना महान् योग प्रदान करने के लिये प्रेरित किया। अपने पद चे त्याग-पत्र देने के पश्चात् वह दो वर्षों तक शिक्षा के विशेष प्रसंग के साथ दर्शन का अध्ययन करता रहा। सन् १८०२ ई० में उसने गॉटिन्जेन विश्वविद्यालय से 'डाक्टरेट' की उपाधि प्रहण की तथा शिक्षा एवं दर्शन का प्राध्यापक पद स्वीकार किया। यहीं पर उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'दि सांइस आफ एजुकेशन' प्रकाशित की।

तैंतीस वर्ष की अवस्था में कोनिसवर्ग विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग में विश्व का सर्वोच्च प्रतिष्ठित अध्यत्त पद, जिसका अधिकारी कान्ट नामक दार्शनिक रह चुका था. ग्रहरण करने के लिए उसे स्त्रामंत्रित किया गया। यहाँ पर वह ६४ वर्ष तक दर्शन तथा शिचा-शास्त्र का प्रोफेसर रहा । यहीं उसने अपने श्रेष्ठ कार्यों की रचना की श्रौर अपने ऐतिहासिक श्रध्यापन पद्धतियों के प्रयोगों एवम शिलकों के व्यावहारिक प्रशिच्य के लिए एक विद्यालय की स्थापना भी की। यहाँ के पढे हमे विद्यार्थी बड़े-बड़े स्कलों के 'प्रिन्सिपल' श्रीर 'निरीक्षक' के पद पर श्रासीन हुए। इस प्रकार से उन्होंने सम्पूर्ण जर्मनी में हरबार्ट के सिद्धान्तों के प्रचार एवम् प्रसार करने में अपना महान योग दिया। वर्लिन में जब सुप्रसिद्ध दार्शनिक हीगेल की मृत्यु सन् १८३१ ई० में हुई तो हरबार्ट ने यह आशा प्रगट की कि वह उसके रिक्त पद पर स्वयं श्रासीन हो जाय किन्तु इस चेत्र में निराशा हुई। सन् १८३३ ई० में वह पुनः 'गॉटिन्जेन विश्वविद्यालय' में दर्शन के प्रोफेसर के रूप में लौट आया श्रीर वहाँ मृत्यु पर्यन्त सन् १८४१ ई० तक कार्य करता रहा । सन् १८३४ में उसने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'दि आउटलाइन्स आफ एजुकेशनल डाक्ट्रिन्स' ( The Outlines of Educational Doctrines ) प्रकाशित की । इस पुस्तक में उसके शिक्ता-सम्बन्धी विचारों का स्पष्ट एवम् क्रियारमक रूप में उल्लेख है।

# उसका दर्शन एवम् मनोविज्ञान

हरबार्ट ने पूर्ण श्रादर्शवादी दिष्टको स् का विरोध किया । उसका दर्शन यथार्थ-वाद के नाम से श्रमिहित किया जाता है । इसका मूलभूत विचार यह है कि विश्व यथार्थवाद सत्य है तथा यह एक मन की उपज नहीं है । हरबार्ट के श्रमुसार विश्व श्रसंख्य श्रपरिवर्तनशील तत्वों से जिसे उसने 'सत्य' ( Reals ) कहा है निर्मित है । प्रत्येक 'सत्य' एक साधारस्य वस्तु है, वह श्रपरिवर्तनशील, पूर्ण एवम् श्रविभाज्य है तथा इस पर समय श्रीर स्थान का प्रमाव नहीं पड़ता । इसमें परिवर्तन, विकास या विनाश नहीं होता । यह स्थिर है । हमारी चेतना के कारण ही हमें विश्व परिवर्तनशील मालूम होता है। विभिन्न 'सत्यों' को विभिन्न कम से रखने के कारण ही इसमें परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिये यदि हम किसी चित्र को एकाप्रचित्त होकर कुछ समय तक देखें तो वह हमारी आँखों के समन्न परिवर्तित होता हुआ जात होगा। वास्तविक रूप में हम यह जानते हैं कि चित्र कभी भी परिवर्तित नहीं होता किन्तु हमारी आँखों उस चित्र को भिन्न-भिन्न रूप में देखती हैं। इसी प्रकार से विश्व भी अपरिवर्तनशील है, किन्तु हम विश्व के विभिन्न सत्यों को इस प्रकार सम्बन्धित करते हैं कि विश्व ही हमें परिवर्तन-शील जात होता है।

हरबार्ट के अनुसार आतमा 'सत्य' है तथा शारीर सत्यों का समूह है। उसके अनुसार आतमा और कुछ नहीं वरन् गुए की दृष्टि से मन का ही दूसरा नाम है। हरबार्ट ने कहा कि आतमा की साधारण प्रकृति अशात है। हम जिसे आतमा के नाम से अभिहित करते हैं वह वास्तविक आतमा नहीं है वरन् "वह तो वास्तविक प्रकटीकरण अथवा मानसिक स्थितियों का योग है।" आतमा वस्तु अथवा सत्य के सम्पर्क में आती है। संवेदनाओं के द्वारा विचारों का विकास होता है। ये विचार आतमा में संगठित रहते हैं तथा उसके स्वरूप को निमित करते हैं। सत्य की दुनिया अपरिवर्तनशील है। इसलिये आतमा भी शरीर के नष्ट हो जाने पर अस्तित्वयुक्त रहती है, वह नष्ट नहीं होती। यहाँ पर हरबार्ट भारतीय संस्कृति के निकट आता जान पड़ता है। प्लेटो ने भी यह स्वीकार किया की आतमा अभर है।

हरबार्ट ने मानसिक विभागों के सिद्धान्त को अस्वीकार कर मन की एक-रूपता पर बल दिया है। आत्मा जन्म के समय मूलतः पूर्ण रिक्त रहती है। उसमें कोई भी जन्मजात प्रवृत्तियाँ अथवा कोई विभाग नहीं रहता। आतर्म प्रति अतुभव प्रत्येक विचार या ज्ञान का उत्पादन समय और अनु-भव के फलस्करूप ही होता है। मानसिक जगत का रूप इस प्रकार होने के कारण यह विचार त्याग देना चाहिये कि मन का विकास अन्तर से होता है। पेस्टालॉजी के इस विचार का हरबार्ट ने विरोध किया है। उसका कथन है कि मन का विकास संसारिक मनुष्यों एवं वस्तुओं के सम्पर्क में आने पर होता है। वह एक वाह्य रचना है।

१—इस सिद्धान्त के अनुसार मन को अनेक विभागों का एक समूह माना जाता है, उदाहरणार्थ, स्मृति, तर्कशक्ति, कल्पनाशक्ति आदि।

हरबार्ट के अनुसार आतमा की एक शक्ति है "वाह्य वातावरण से सम्बन्ध स्थापित करना।" इस सम्बन्ध के द्वारा ही मन 'प्रकटीकरण' (Presentation) मिस्तब्क का विकास: से ओत प्रोत हो जाता है। प्रकटीकरण विचारों की वस्तु प्रकटीकरण प्रथम है जो प्रकट की जाती है अर्थात् जो चेतना के स्तर पर लाई चरण जाती है। नारंगी को हम प्रकट करते हैं और हिंदर, स्पर्श, एवं सूँघने की संवेदना से हम उसका अनुभव कर लेते हैं। हरबार्ट ने विचारों की स्पष्टता एवं विचारों के विकास के लिये प्रत्यच्च-ज्ञान-अनुभव की अत्यधिक आवश्यकता पर बल दिया। प्रकटीकरण की अन्तर-क्रिया के द्वारा ही विचारों का विकास होता है और सामान्यीकरण के द्वारा प्रत्यय-निर्माण होता है तथा इसी प्रकार की अन्तर-क्रिया-विधि से विवेक-शक्ति और निर्णय-शक्ति आती है। हरबार्ट ने मन के विधिवत् विकास में तीन स्तरों पर हिंदिपात किया है। विकास के ये स्तर निम्नलिखित हैं:— प्रथम संवेदना एवम् प्रत्यचीकरण की अवस्था; रूसरी कल्पना एवं रमृति के स्तर की अवस्था; तथा तीसरी और सर्वोच्च स्थिति है प्रत्यया-तमक चिन्तन तथा निर्णय।

हरबार्ट ने मानिषक व्यवहार के तीन मूल पद्यों, 'शान' (Knowing), संवेदन (Feeling) श्रीर इच्छा (Willing) के श्रास्तित्व को स्वीकार किया इच्छा की जड़ ज्ञान है। इन तीनों में 'इच्छा' को सब से श्राधिक महत्वपूर्ण श्रीर में निहित है उच्चतम कार्य माना है। मनुष्य का मूल्य शान में नहीं वरन् इच्छा में है। हरबार्ट इच्छा की एक श्रालग विच्छित्र श्रावस्था को मानने के लिये तैयार नहीं है। उसने कहा कि "इच्छा की स्वतन्त्रत स्थिति" नामक कोई वस्तु नहीं है। व्यक्ति की इच्छा विचारों का समूह ही है जो कि श्रानुभव का निर्माण करती है तथा श्रापने को क्रियान्वित करने के लिए व्यक्त करती है।

# हरबार्ट का शिक्षा-सिद्धान्त

हरबार्ट ने शिद्धा को नीतिशास्त्र एवम् मनोविशान पर आधारित कर दिया।
नीतिशास्त्र से उसने शिद्धा के उद्देश्य को तथा मनोविशान से उसकी पद्धित को ग्रहण
शिक्षा का उद्देश्य किया। उसने शिद्धा के उद्देश्य को निम्नलिखित रूप में जीरदार शब्दों में व्यक्त किया है:— "शिद्धा के एकमात्र एवम् संपूर्ण कार्य का सार 'नैतिकता' में निहित है"। 'गुण' शब्द सम्पूर्ण शिद्धा के उद्देश्य को व्यक्त कर देता है। वह कहता है "जिस साधन से हमारी ऊँची प्रवृत्तियाँ नीची प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करती है उसी का नाम

शिचा है।... सदाचार की विचारधारा में शिचा सिन्नहित हैं। हरबार्ट के लिथे इस नैतिकता का तात्पर्य धार्मिक अर्थ में आवश्यक नहीं है वरन यह व्यक्ति को सामा- जिक वातावरण के अनुरूप बनाने के अर्थ में है। व्यक्तिगत चित्र और सामाजिक, नैतिकता अथवा अच्छे मनुष्य का निर्माण दूसरे शब्दों में इस प्रकार शिचा का ध्येय हो जाता है। नैतिकता से हरबार्ट का तात्पर्य निम्नलिखित पाँच मूल विचारों से है: (१) आंतिरिक स्वतन्त्रता, (२) पूर्णता, (३) सद्मावना (४) न्याय एवम् (४) समान्तता। नैतिकता या अच्छाई के निर्माण के लिये उपरोक्त पाँचों की सहायता आवन्श्यक है। इनमें से किसी का कोई अलग महत्त्व नहीं है। यही नैतिकता अथवा सर्वाङ्गीण अच्छाई हो शिचा का चरम लद्द्य है।

हरबार्ट के पूर्व शिक्ता-शास्त्रियों का नैतिकता की शिक्ता से ताल्पर्य धार्मिक शिक्ता से था, तथा आचरण के सामान्य नियमों एवम् नैतिक सिद्धान्तों के स्मरण् सद्भावना एवम् ज्ञान करने से था। शताब्दियों के अनुभव द्वारा इस पद्धित की पर 'नैतिकता' अनुपयोगिता ज्ञात हो गई थी। हरबार्ट का विश्वास था कि आधारित नैतिक आचरण 'इन्छा' (अन्छाई करने की इन्छा) के विकास पर आधारित होना चाहिये तथा यह इन्छाशिक

शान श्रथवा अनुभव-संचय पर श्राधारित हो। यह शान श्रथवा श्रनुभव संचय विचारपूर्ण नैतिक निर्णयों में अपने को मुक्त रूप में एवम् लगातार व्यक्त करने के लिए पूर्ण संगठित होना चाहिए। "जो हम जानते हैं उसी की ही इच्छा करते हैं। जिसे हम नहीं जानते उसकी इच्छा नहीं करते" हरबार्ट ने ऐसा कहा है। श्रतएव नैतिकता श्रथवा गुण सहज रूप में ठीक प्रकार के शान पर श्राधारित है। यह सत्य है कि बुराइयाँ एवम् पाप सामान्यतः श्रज्ञानता की उपज है। इस प्रकार शिक्षा मनुष्य को सुसंगठित विस्तृत शान एवम् श्रनुभव प्रदान करने के लिए होनी चाहिये। यह शान एवम् श्रनुभव मनुष्य को गुण्मय एवम् विवेकपूर्ण कियाकलापों की श्रोर ले जाने के लिए उत्साहित करने के योग्य होनी चाहिये। पूर्ण शान के द्वारा स्पष्ट विचार श्रथवा धारणा का निर्माण होगा। यह स्पष्ट विचार उचित कियाश्रों की श्रोर तथा ठीक किया व्यक्तिगत चरित्र की श्रोर श्रयसरित करेगी जिसके परिणाम-स्वरूप सामाजिक नैतिकता का निर्माण होगा।

बालक को सर्वगुण-सम्पन्न करने के लिए यह ऋति आवश्यक है कि बालक में रुचि का जागरण हो। बिना रुचि के बालक ज्ञान और विचारों को ठीक एवम् प्रभावपूर्ण रूप से प्रहण करने के योग्य नहीं होगा। शिचा के सिद्धान्त में हरबार्ट ने रुचि के सिद्धान्त को रख कर एक ब्रति महत्वपूर्ण एवम् शाश्वत् येगदान दिया है। हरबार्ट के अनुसार रुचि खेल द्वारा उत्पन्न उत्तेजना से नितांत भिन्न है। रुचि तो रुचि का सिद्धान्त मनुष्य के प्रत्येक गम्भीर कार्यों में प्रयुक्त गहन एवम् सजीव प्रिक्रया है। रुचि में प्रत्येक कार्य जिसका प्रत्यचीकरण किया जाता है, उसका मन के लिये विशेष आकर्षण होता है, अर्थात् यह ध्यान को अप्रमुक वस्तु के प्रति आकर्षित होने के लिये बाध्य करती है। इस प्रकार रुचि मन में स्थित एक ऐसी क्रियाशील शक्ति है जो कि इस बात का निश्चय करती है कि किन अनुभवों और विचारों की ओर ध्यान दिया जाय। सहज रुचि की अनुप्रियित में अध्यापक के लिये यह आवश्यक है कि वह बालक में ऐन्छिक-रुचि को जायत करे। किन्तु यह बाध्य और अप्राकृतिक न हो जो बालक में वाह्य उत्तेजकों के प्रयोग तथा प्रतियोगिता और पुरस्कार द्वारा उत्पन्न की जावे, प्रत्युत यह साहचर्य की विधि से की जानी चाहिए।

हमने यह देखा है कि बिना रुचि के किसी भी प्रकार की शिखा नहीं दी जा सकती किन्त इस स्थान पर बालक की किसी एक विषय या किया में ही अत्यधिक रुचि उत्पन्न हो जाने पर शिक्तक का उद्देश्य असफल हो सकता बहनुखी रुचि है। एकांगी रुचि पर केन्द्रित मन एक एकांगी मन ही है श्रीर इसकी श्रावश्यकता भी नहीं है। इस प्रकार हरबार्ट के श्रनुसार बहुमुखी रुचि (Many-sided Interest) होनी चाहिए। उसका विश्वास था कि नैतिक व्यक्तित्व के चरम उद्देश्य को हम रुचियों के सर्वाङ्गीण विकास के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। सुसंतुलित, सुन्दर, बहुमुखी रुचि के द्वारा युवकों में सद्भावना एवम् अच्छे नैतिक गुणों का विकास किया जा सकता है। हरबार्ट इस बात को प्रकट करता है कि बहुमुखी रुचि श्रहमन्यता श्रौ एवं पापों के ऊपर विजय प्राप्त करने की एक पूर्ण शक्ति रखती है तथा इसी को ही आदर्श नैतिक चरित्र का एक सर्वोच्च गुए मानना चाहिए। इस प्रकार एक ऋादर्श व्यक्ति वही है जिसने बहुमुखी रुचि की सहायता से उच्चतम नैतिक चरित्र को प्राप्त कर लिया है। बहुमुखी रुचि की व्याख्या करते समय हरबार्ट ने कहा कि विचारों तथा रुचियों का मूल उद्गम दो शक्तियाँ हैं: (१) अनु-भव, जिससे हमको प्रकृति के ज्ञान की प्राप्ति होती है, (२) सामाजिक व्यवहार, जिससे मनुष्य के प्रति सहानुभूति-सूचक भावों का उद्घाटन होता है। इस प्रकार रुचि का विभाजन हरबार्ट के द्वारा निम्नलिखित है:-

(१) ज्ञान सम्बन्धी रुचि — इसको उसने तीन वर्गों में विभाजित किया है।
(ग्र) ग्रनुभव-मूलक — जिसका सम्बन्ध इन्द्रियों से है। यह भूगोल-शास्त्रियों
एवम वनस्पति-शास्त्रियों की विशेषताएँ हैं।

- (आ) विचार-मूलक जो कार्य, कारण और परिणाम में सम्बन्ध ढूंढ़ने की चेंदा करता है। इसके अन्दर तर्कशास्त्र या गणित विषय आते हैं।
- (इ) सौन्दर्यात्मक जो सौन्दर्य-चिन्तन के ऊपर अवलम्बित है। यह वह अनुराग है जो प्रकृति और कला के सौन्दर्य से उत्पन्न होता है। इसके अन्तर्गत कविता, चित्रकला, और मृतिं-निर्माण-कला आते हैं।
- (२) सहकारी रुचि इसका भी विभाजन तीन वर्गों में किया गया है।
  - ( ग्र ) सहानुभृति-मूलक व्यक्ति-व्यक्ति के सुख-दुख में रुचि रखना।
  - (ग्रा) सामाजिक —यह रुचि सामाजिक सेवामाव श्रीर देशमिक की मित्ति है।
  - (इ) धार्मिक- मनुष्य के मध्य धार्मिक चर्चा होने के समय इस रुचि का प्रादुर्माव होता है।

इन सभी उपरोक्त रुचियों को बालकों में उत्साह पूर्व क जायत करना चाहिए । इन रुचियों के जागरण से सामान्य जायति होगी तथा चरित्र का निर्माण होगा । •

इन उपरोक्त शिक्षा के चरम उद्देश्यों का निश्चयपूर्वक उल्लेख करने के पश्चात् हरबार्ट ने इनकी प्राप्ति के लिए आगे अपना कदम बढ़ाया। हरबार्ट के शिक्षा के तीन आंग अनुसार शिक्षा के तीन आंग हैं:—(१) वाह्य नियंत्रण अथवा शासन, (२) उपदेश या निर्देश और (३) प्रशिक्षण अथवा अनुशासन। उसने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा का मुख्य माध्यम उपदेश या निर्देश हैं।

शासन बालक के वर्तमान कायों का नियंत्रण करता है जब कि उपदेश श्रीर प्रशिक्षण बालक के मिविध्य से सम्बन्धित है। जब तक बालक का विकास पूर्ण परि-वाह्य नियन्त्रण या पक्त्रता तक नहीं पहुँच जाता है तथा जब तक उपके नैतिक शासन चरित्र का भी दृढ़ विकास नहीं हो जाता तब तक बालक के लिये वाह्य नियंत्रण या शासन की आवश्यकता होती है। नियंत्रण बालक के लिए एक उपयुक्त प्रवन्य, वातावरण तथा बालक के निर्देश एवम् प्रशिक्षण के लिये उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। यह बालक को आज्ञाकारी एवं कार्य-रत बनाये रखने का प्रयत्न करता है।

शासन बालक के वाह्य नियन्त्रण को संचालित करता है श्रीर प्रशिद्धण श्रात्म-नियन्त्रण श्रीर श्रात्म-संयम को विकसित करता है। श्रत्मण्य शासन प्रशिद्धण का प्रशिक्षण प्रथम चरण श्रथवा प्राथमिक रूप है। प्रशिद्धण का सबसे बड़ा कार्य है 'निर्देश' को चरित्र-विकास के लिये श्रिधिक प्रभावोत्पादक बना देना। इस प्रकार श्रादेश श्रीर प्रशिद्धण साम्हिक रूप से बालक की शिचा श्रीर भविष्य से सम्बन्धित हैं। श्रस्तु इनको साधन श्रीर साध्य के रूप में रक्खा जा सकता है। हरबार्ट के श्रनुसार केवल प्रशिच् ही चरित्र का निर्माण नहीं कर सकता। चरित्र का विकास श्रान्तरिक है। श्रतः चरित्र-सज्जा के निमित्त श्रान्तरिक क्रियाश्रों का जानना श्रावश्यक है। निर्देश के द्वारा चरित्र के श्रान्तरिक रूप की स्थापना का सिद्धान्त हरबार्ट की प्रमुख देन है। यह निर्देश के द्वारा ही सम्भावित है, श्रतः हरबार्ट के शिच्छा-सिद्धान्त में इसके लिये प्रथम महत्व की श्रपेचा है।

हरबार्ट द्वारा प्रतिपादित 'निर्देश' के अर्थ को भली भाँति जान लेना अति आवश्यक है। कोरी सूचना या ज्ञान ही निर्देश नहीं है। निर्देश से हरबार्ट का तात्पर्य निर्देश कि है। कोरी सूचना या ज्ञान ही निर्देश नहीं है। निर्देश से हरबार्ट का तात्पर्य करना। इस सम्बन्ध में हरबार्ट कहता है, ''मेरे लिए बिना निर्देश के शिक्षा का कोई रूप ही नहीं है। इसके विपरीत में उस प्रकार के निर्देश को स्वीकार नहीं करता जो शिक्षित नहीं करता। निर्देश द्वारा अवश्य ही चिश्व का निर्माण होगा। प्रथम के बिना अन्तिम अस्तित्वहीन है। यही मेरे शिक्षा-सिद्धान्त का मूलतत्व है।" यही शैक्षिक निर्देश जो कि इच्छा को निर्मित करता है तथा चरित्र के रूप का निर्माण करता है शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य है।

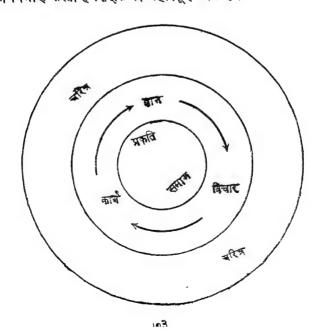

· . 3

निर्देश का कार्य है कि अत्यन्त कुशलतापूर्वक ध्यान में लाए जाने वाले विचारों को हस्तगत कर ले, विचारों को परस्पर समीप लाने एवम् संगठित करने विचार चक की चेष्टा करे तथा नवीन विचारों से मन का निर्माण करे। इस प्रकार हरबार्ट के "विचार-चक्र" (Circle of thought) का निर्माण हो जाता है। पूर्वानुवर्ती प्रत्यच्च ज्ञान (Apperception) की प्रक्रिया ही इस 'विचार-चक्र' के निर्माण में सहायक होती है। इस प्रकार ज्ञान, विचार तथा कार्य का एक चक्र है जिनके सम्मिलत प्रभाव से चरित्र बनता है। चिरत्र का आरम्भ ज्ञान में होता है अप्रैर अन्त किया में होता है। इस चक्र की रूप रेखा एष्ठ ७३ पर दी गयी है।

श्राधुनिक शिचा के च्रेत्र में हरबार्ट का पूर्वानुवर्ती प्रत्यच्र ज्ञान के सिद्धान्त का प्रतिपादन उसकी एक महान देन है जिसकी श्रोर हमारा घ्यान स्वामाविकतया श्राकर्षित होता है। इस सिद्धान्त में निहित उसके शिचा सम्बन्धी विचार इतने मूल्यवान हैं कि उनका ज्ञान प्रत्येक अध्यापक को होना चाहिये। हरबार्ट का कथन है कि कोरे तथ्यों का स्मरण कर लेना, जो शताब्दियों से विद्यालय के निर्देश की एक विशेषता सी हो गयी थी, शिचा सम्बन्धी श्रीर नैतिक साध्यों के लिये उपयुक्त नहीं है। उसने पेस्टालॉजी के सिद्धान्त "हमें ज्ञात से अज्ञात की श्रोर जाना चाहिए" का श्रमुसरण किया श्रीर इसका विस्तार इस सिद्धान्त के रूप में किया कि नवीन ज्ञान का सूत्रपात जिज्ञासु के पूर्व ज्ञान के द्वारा होता है। इसी नए का पुराने के द्वारा समन्वित करने की धारणा को ही हरबार्ट ने पूर्वानुवर्ती प्रत्यच्च ज्ञान के नाम से पुकारा है। उदाहरण के लिए एक बालक जो वायुयान के विषय में नहीं जानता है उसे वायुयान का ज्ञान एक पच्ची के उदाररण के द्वारा कराया जा सकता है।

पूर्व- संचित प्रत्ययों के कोष को हरबार्ट ने 'पूर्वानुवर्ता ज्ञान' का नाम दिया है। यह हमें नवीन विचारों को ग्रहण करने एवं उसके संचयन में सहायता प्रदान करता है। पूर्ण रूपेण ग्रहण करने के उपरांत वह पूर्वानुवर्ती ज्ञान (Apperceptive Mass)

श्री भावी श्रानुभवों को ग्रहण करने में किया जाता है। ज्ञितना श्रीक शक्तिशाली श्रीर विस्तृत यह पूर्वानुवर्ती ज्ञान होगा उतनी ही विश्वासनीय श्रीर गतियुक्त सीखने की प्रक्रिया मी होगी। सीखने की प्रक्रिया में पूर्वानुवर्ती ज्ञान के द्वारा नवीन विचारों के पूर्ण ग्रहण की प्रक्रिया को डा० पाल मनरों ने भोजन की पाचन किया के रूप में श्रीमहित किया है। वह कहते हैं.

Ą

"जिस प्रकार मोजन शरीर में धुल मिल जाता है उसी प्रकार हरबार्ट का पूर्वानुवर्ती प्रत्यच्च शान है। जब नवीन मोजन धुल मिल जाता है तब यह प्राणी के जीवन का एक द्रांग बन जाता है जिसकी सहायता से जीवन-हेतु नये मोजन का पाचन किया जाता है"। पूर्व अनुमनों एवम् ज्ञान के साथ नवीन विचारों का सम्बन्ध स्थापित करना हरबार्ट के अनुसार महान् कला है। अध्यापक की योग्यता के द्वारा विद्यार्थी के पूर्वानुमव और नये विचारों में साहचर्य स्थापित होता है और निर्देश की दच्चता अध्यापक की इस योग्यता द्वारा निर्धारित होनी चाहिये। विद्यालयों के सभी पाठ इसी हिटकोण से पढ़ाये जाने चाहिये।

हरबार्ट ने सांस्कृतिक युग-सिद्धान्त को बाल्य जीवन की प्रकृति को समभने के लिये मनोवैज्ञानिक पथ-प्रदर्थक के रूप में स्वीकार किया श्रीर उसी के ऊपर पाठ्यक्रम तथा शिज्ञा-विधि श्राधारित किया। सांस्कृतिक युग- सांस्कृतिक युग- होकर खानाबदोश युग, प्रारम्भिक कृषिकाल तथा श्राधुनिक सम्यता के सभी श्रवस्थाश्रों तक की निरन्तर प्रगति का इतिहास है। इस सिद्धान्त की पुनः यह धारणा है कि प्रत्येक बालक जो विश्व में श्राता है, श्रादि की श्रवस्था से जीवन प्रारम्भ करता है श्रीर धीर-धीर क्रमिक श्रवस्थाश्रों से गुजरने के पश्चात जो कि मनुष्य जाति के समानान्तर ही चलता है परिपक्वता एवम् सम्यता को प्राप्त करता है। बालक के विकास का उचित क्रम श्रनुसरण करने के लिये श्रव्ययन- सामग्रियों का चुनाव श्रीर उनकी व्यवस्था जाति के सांस्कृतिक विकास के श्रनुसार होनी चाहिए।

पेस्टालॉजी ने जिस प्रकार प्रारम्भिक विद्यालयों को स्थापित करने में अपनी विशेष रुचि दिखलाई तथा फोबेल ने पूर्व-स्कूलीय शिक्षा पर बल दिया उसी प्रकार साध्यिमक शिक्षा हरबार्ट ने भी मुख्यतः माध्यिमक शिक्षा (Secondary Education) की स्थापना की आवश्यकता पर अद्यिष्ठिक, जोर दिया। हरबार्ट को उस अवस्था के प्रशिच्या में रुचि थी जिसमें मनुष्य के तार्किक जीवन का प्रारम्भ होता है तथा गत्यात्मक ज्ञान के सामान्य रूप का (क्रियात्मक रूप से) निर्माण होता है। उसके अधिकांश मतानुयायियों ने प्रारम्भिक शिच्चा के चेत्र में उसके सिद्धान्तों एवम् पद्धतियों को प्रयुक्त किया है।

### उसकी शिक्षा का पाठ्यक्रम

हरबार्ट ने पाड्यक्रम पर विचार विमर्श करते समय रुचि के वर्गीकरण का ध्यान रखा है। उसने विद्यालय के विषयों को दो प्रमुख वर्गों में रखा है: (१) वैज्ञानिक जिसमें गिण्त, भूगोज श्रीर पाकृतिक विज्ञान सम्मिलित हैं; (२) ऐतिहासिक जिसके श्रन्तर्गत इतिहास, साहित्य श्रीर भाषाएँ श्राती हैं।

पेस्टालॉजी तथा उसके मतानुयायियों ने विषयों के प्रथम वर्ग श्रर्थात् प्रकृतिश्रध्ययन, भूगोल, श्रंकगियत श्रादि के निर्देशों को विकसित एवम् प्रकाशित किया
था। दूसरे वर्ग में से पेस्टालॉजी का सम्बन्ध मौिखक भाषावैज्ञानिक की अपेक्षा
शिद्यण तक सीमित रहा। हरबार्ट एवम् उसके मतानुयायियों
ऐतिहासिक श्रध्ययन
ने इतिहास एवम् साहित्य को पाठ्यक्रम में प्रथम एवं
महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हरबार्ट स्वयं माध्यमिक विद्यालयों
में भाषा, साहित्य श्रीर इतिहास के श्रध्ययन में अपने सिद्धान्त को प्रथमतः प्रयोग
करने के पच्च में था। उसने दोनों वर्गों के विषयों की महत्ता को स्वीकार किया
क्योंकि उसके विचार से बालक की सर्वाङ्गीण उन्नति के लिए यह श्रावश्यक है।
उसने कहा कि वह शिच्चा जो कि वैज्ञानिक श्रथवा ऐतिहासिक शिच्चा की श्रवहेलना
करती है, एकाङ्गी शिच्चा है। उसने वैज्ञानिक श्रध्यमों के मूल्य पर हीन दृष्टि नहीं
रखी वरन इतिहास पर विशेष बल दिया क्योंकि उसका यह विश्वास था कि इतिहास श्रीर साहत्वपूर्ण हैं।

ऐतिहासिक श्रौर वैज्ञानिक श्रव्ययन के साथ ही साथ तत्सम्बन्धी व्यवहारिक क्रियाकलाप भी परिचालित होता है । हरबार्ट ने जिस पाठ्यक्रम को निर्धारित किया है उसमें हस्त-विषयक-प्रशिक्षण (Manual Training) हस्त-विषयक प्रशिक्षण भी शामिल है । उसने इस बात पर बल दिया कि इस हस्त-विषयक प्रशिक्षण का प्रयोग किसी व्यापार की तैयारी के लिए ही न करना चाहिये वरन इसका प्रयोग प्रकृति के सत्यों (विज्ञान) को समभने एवम् मानवीय उद्देश्यों के साथ उसका सम्बन्ध स्थापित करने के रूप में होना चाहिये।

इस प्रकार माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिये हरबार्ट ने जिन विषयों का उल्लेख किया है वे हैं भाषाएँ, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गण्ति, प्राकृतिक विज्ञान तथा हस्त-विषयक-प्रशिक्षण।

### उसकी अध्यापन-विधि

हरबार्ट ने पेस्टालॉजी से निरीक्षण एवम् प्रत्यक्त-श्रनुभृति के महत्व को सीखा था। इस्र लिये उसने विचारों को ठीक प्रकार से समम्मने तथा श्रपनाने के लिये इन प्रकटोकरण स्पट्ट पर विशेषकल दिया। उसने यह घोषित किया कि प्रकटी- होना चाहिए कि विद्यार्थी इस बात की कर्मना कर लें कि उन्हें सहज इन्द्रिय-प्रत्यक्षीकरण हो रहा है। यदि विद्यार्थियों के पास काफी मात्रा में प्रष्टिभूमि एवम् श्रनुमव नहीं है तो उन्हें रेखांचित्रों, श्राकृतियों, मानचित्रों एवम् वर्णनों का प्रयोग करना चाहिए।

प्रकटीकरण की प्रक्रिया में हरबार्ट ने विश्लेषण एवं संश्लेषण दोनों के महत्व का पूर्ण उल्लेख किया है। फिर भी उसने संश्लेषण श्रथवा पूर्णता की प्रक्रिया के विश्लेषण, संश्लेषण महत्व पर श्रिषक प्रकाश डाला है। विश्लेषण श्रनुभवों श्रीर नियमीकरण एवम् घटनाश्रों को पृथक लेकर उन्हें तत्वों श्रथवा श्रावश्यक श्रंगों में विभाजित कर तथा इस प्रकार उन्हें श्रिषक स्पष्ट कर, श्रागे की श्रोर बढ़ता है। संश्लेषण स्वयं तत्वों से नवीन एवम् दूरागम संयोग को निर्मित करता है। जब एक ही गुण श्रनेक वस्तुश्रों में पाया जाता है, उदाहरण के लिये लाल रंग, गुलाब, सेव श्रीर श्राकाश में भी दृष्टिगोचर होता है तो वह गुण (लाल रंग) वस्तुश्रों से श्रलग कर लिया जाता है श्रीर तब उसको एक विचार श्रथवा सूद्म-भाव के रूप में ग्रहण किया जाता है श्रीर तब उसको एक प्रकार की वस्तुएँ मस्तिष्क में संगठित हो जाती हैं तो वे नियमीकरण (Generalisation) श्रथवा प्रत्यय का निर्माण कर लेती हैं।

हरबार्ट ने निःसन्देह अपने दो प्रमुख शिद्धा-सिद्धान्तों को जिसने कि शिद्धाविज्ञान पर विशेष प्रमाव डाला है, प्रस्तुत कर हम सबको ऋगी कर दिया है। वे दो
केन्द्रीकरण का सिद्धान्त हैं:—केन्द्रीकरण (Concentration) और
समन्वय (Correlation)। हरबार्ट ने इस बात पर बल
दिया है कि विषय-वस्तु का न्यापक सम्बन्धित भाग ही बालक
के मन की गहन रुचि को जीवित एवम् जागृत रख सकता है। इसी को केन्द्रीकरण
का सिद्धान्त कहते हैं। यह केन्द्रीकरण तभी सम्भव है जब कि ध्यान को एक ही
प्रकार के विचारों को अपर पूर्ण रूपेण केन्द्रित किया जाय तथा जब कि मन अन्य
सभी रुचियों से हटकर किसी एक रुचि पर केन्द्रीभूत हो। ताल्पर्य यह है कि शिद्ध
के विभिन्न विषयों का एक ही केन्द्र होना चाहिए। इसके द्वारा न्यिक की सम्पूर्ण चेतन
किसी एक वस्तु अथवा विचार के उत्तर ही केन्द्रित हो जाती है।

हरबार्ट ने इस सिद्धान्त को समन्वय के सिद्धान्त से सम्बन्धित कर दिया है जिसके अनुसार व्यक्ति का सम्पूर्ण ध्यान, किसी एक विषय पर केन्द्रित हो जाता है। ध्यान एक ही बिषय पर केन्द्रित होता है फिर भी उसको अन्य समन्वय सभी सम्बन्धित विषयों से पर्याप्त सहायता मिलती है। हरबार्ट ने कहा कि यद्यपि अध्ययन के विभिन्न विषय परस्पर अलग अलग होते हैं, किन्तु फिर भी पाठ्यक्रम में उनका संगठन इस प्रकार होना चाहिये कि वे एक ही में समन्वित पतीत हों। विचारों एवम् तथ्यों की एकता उस समय अत्यन्त सरल हो जाती है जब कि विभिन्न पाठों में विद्यार्थियों को पढ़ाए गए सम्पूर्ण पदार्थों एवम् विषयों की डोर एक ही हो। उदाहरण के लिये बालकों को भाषा के पाठ में भारतीय राष्ट्रीय व्वजा के बारे में बताते समय हम इस समन्त्रय के सिद्धान्त का प्रयोग कर सकते हैं। इस राष्ट्रीय व्वजा के पाठ को केन्द्रीय विषय बना कर हम अन्य विषयों को भी इसके अथ सम्बन्धित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए नागरिक शास्त्र का प्रयोग हम गागरिक जीवन में राष्ट्रीय व्वजा के महत्व को प्रतिपादित करते समय कर सकते हैं: ्तिहास का प्रयोग अशाक-चक्र के बारे में बतलाते समय कर सकते हैं ; अंकगिएत ा प्रयोग ध्वजा के मूल्य को बतलाते समय कर सकते हैं तथा कला का प्रयोग ध्वजा अ चित्र खोंचकर कर सकते हैं। इस प्रकार एक प्रधान विषय से हम समस्त अन्य वेषयों को समन्त्रित कर देते हैं। यही समन्त्रय का सिद्धान्त है। समन्त्रय एवम् हेन्द्रीकरण के विचार को हम सूद्धन रोति से अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि केन्द्री-हर्ण अधिक विधिवत् एवम् सम्बद्ध समन्वय है।

श्रध्ययन की वस्तुश्रों को एकिक्कत एवम् विधिवत् करने के लिये हरबार्ट ने यह श्रन्तमव किया कि बालक के शिल्य के लिये एक निश्चित शिल्वा-पद्धित का निर्देश की पंच-पद- निर्माण होना श्रिति श्रावश्यक है। उसने एक पद्धित, जिसके प्रशाली चार तार्किक सोपान थे, निर्माण किया। किन्तु कुछ समय बाद हरबार्ट के मतानुयायियों ने इन सोपानों में मुधार करके ।। से सोपान निर्धारित किया जो 'पंच पद-प्रशाली' (Five Formal Steps) के ।। से प्रसिद्ध है। हरबार्ट एवम् उनके मतानुयायियों द्वारा प्रतिपादित वे पद निम्नलेखित हैं:—

हरबार्ट द्वारा प्रतिपादित

उसके मतानुयायियों द्वारा प्रतिपादित

—स्पष्टता (Clearness) १— प्रस्तावना ( Preparation ) २— विषय-प्रवेश ( Presentation ) २— संगति या ३— दुलना तथा सूहम-भाव सम्बन्ध (Association) (Comparison and Abstraction) ३— व्यवस्था (System) ४— नियमीकरण (Generalisation) ४— व्यावहारिक प्रयोग (Method) ४— प्रयोग (Application)

स्पष्टता— स्पष्टता सीखने के तत्त्वों अथवा तथ्यों का प्रकटीकरण है। हर-बार्ट ने इसे स्पष्टता इसिलए कहा है क्योंकि उसने विचार को मूर्त कर में प्रस्तुत करने पर बल दिया जिससे विचार स्पष्ट हो जायें। हरबार्ट के प्रसिद्ध शिष्य 'जिलर' ने स्पष्टता के अवयव को दो भागों में विभाजित कर दिया अर्थात् (१) प्रस्तावना (२) विषय प्रवेश। शेष तीन अवयवों के नामों को भी अत्यन्त स्पष्टता से समस्तने के लिए हरबार्ट के बाद वाले शिष्यों द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है।

विगत अनुभवों से संबंधित विचारों को चेतना में विकित करने की प्रक्रिया ही प्रस्तावन। है। इसके द्वारा बालक के मस्तिष्क को नया पाठ प्रहेण करने के लिए तैयार किया जाता है। इससे नये विषय-वस्तु में एक व्यापक रुचि उत्पन्न होती है और पाठ शीव ही समक्त में आ जाता है। इस तैयारी का आधार बालक का पूर्व- ज्ञान होता है। पूर्व-ज्ञान पर आधारित दो चार प्रश्न पूज्ज कर उसे नये पाठ से समबद्ध किया जाता है। विषय-प्रवेश मूल पाठ को मूर्त का में प्रस्त करने में निहित है। सुविधा के लिये पाठ को कुछ भागों में विभाजित कर लिया जाता है फिर एक-एक भाग लेकर प्रश्न-उत्तर प्रणाली तथा वर्णस के द्वारा उचित रूप से समक्षाया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थी स्पष्ट एवम पूर्ण ज्ञान को प्रहण कर लेता है।

संगति या सम्बन्ध — यह प्रक्रिया पूर्व प्रहण किए गये तथ्यों से नए तथ्यों को सम्बन्धित करने में निहित है। विश्लेषण एवम् तुलना के द्वारा पूर्व विचारों के साथ नवीन ज्ञान की समानता श्रीर विभिन्नता स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार नया अनुभव पुराने अनुभव में धुलमिल जाता है। हरवार्ट के मजानुपायियों द्वारा इस सोपान का नामकरण तुलना श्रीर सूचम-भाव किया गया है।

व्यवस्था— इस सोपान में प्राप्त विचारों को एक ताकि का में रखना पड़ता है। हरवार्ट के अनुपायियों ने इस सोपान को नियमी करण का नाम देना अधिक उचित समका। नियमी करण विश्लेषण किये गए ज्ञान में से परिणाम, सामान्य नियम एवम् सिद्धान्त के निर्माण की प्रक्रिया है। इस प्रकार बालक का सामान्य प्रत्यय विकसित होता है। उच्चस्तरीय मानसिक विकास के लिए इस सोपान का होना अपति आवश्यक है।

द्यवहारिक प्रयोग— हरबार्ट के श्रनुयायियों ने इस सोपान का नाम 'प्रयोग' रक्खा है। यह प्रक्रिया नए नियमों या सिद्धान्तों के न्यवहारिक प्रयोग में निहित है। उदाहरण के लिये एक बार श्रंकगणित के नियमों की स्थापना कर देने पर बालक नवीन उदाहरणों को लेकर उन नियमों का प्रयोग श्रथवा श्रम्यास करता है। इस प्रक्रिया से बालक नवीन श्रनुभवों को ग्रहण कर लेता है तथा साथ ही यह उसके मानसिक गठन का एक श्रंग हो जाता है।

हरबार्ट ने इन पदों को सदैव पालन करने के लिये स्थायी नियम नहीं माना है । इसी कारण उसने यह प्रस्तावित भी नहीं किया कि इनका प्रयोग सभी पाठों में किया जाय। किन्तु हरबार्ट के मतानुयायियों ने उसके इस सिद्धान्त की एक यांत्रिक विधि के रूप में साधन न मानकर साध्य माना है।

#### आलोचना

- (१) हरबार्ट का शिक्षा-सिद्धान्त अधिकतर बुद्धि एवम् विचारौ पर आधारित है।
- (२) उसने ज्ञान एवम् संस्कृति को 'गुण' मानकर गलत धारणा को जन्म दिया है। उसने गुण को अध्यापन का साध्य माना है किन्तु उसके विचार से यह इच्छा की नहीं अपितु बुद्धि की उपज है।
- (३) यह प्रश्न विचारणीय है कि उसके द्वारा प्रतिपादित बहुमुखी रुचि नैतिक गुणों के विकास का लक्षण है अथवा नहीं !
- (४) उसने मौलिक प्रकृति की प्रवृत्तियों को अल्प महत्व दिया। उसने एक ऐसे मनोविज्ञान का निर्माण किया है जिसमें मन की आन्तरिक विशेषताओं की चर्चा ही नहीं की गई है। इसके विपरीत उसने यह प्रतिपादित किया कि मन वाह्य जगत से प्राप्त अनुभवों द्वारा निर्मित है।
- (४) हरबार्ट की शिद्धा-ति में शारीरिक-शिद्धा के महत्व पर प्रकाश नहीं डाला गया है।

### हरबार्ट का प्रभाव

हरबार्ट की मृत्यु के कुछ समय पश्चात् उसके विचारों का प्रचार श्राति व्यापक रूप में होने लगा । विशेष रूपेण उसके शिद्धा विषयक विचारों का प्रभाव जर्मनी पर पड़ा । जर्मनी में उसके विचारों का प्रचार श्रीर प्रसार उसके शिष्यों जिलर, रेन श्रीर स्टॉय ने किया । इन लोगों ने विद्यालयों में हरबार्ट के शिद्धा-तों को व्यावहारिक रूप में प्रदर्शित किया । जिलर ने 'लीपजिंग' में शिद्धा के वैज्ञानिक श्रध्ययन के लिये

रक संस्था की स्थापना की तथा एक प्रशिक्षण महाविद्यालय भी खुलवाया। यहीं पर उसने हरबार्ट के विचारों को विकसित किया। उसने सांस्कृतिक-सुग-िक्दान्त की विस्तृत व्याख्या की तथा हरबार्ट की शिक्षा-पद्धतियों का विस्तार प्राथमिक विद्यालयों में किया। उसने प्राथमिक पाठ्यक्रम की विषयानुक्रमिण्का का स्थाघार इतिहास स्थोर साहित्य से कहानी की सामग्री लेकर निर्मित किया। डा० स्टॉय स्थोर डा० रेन ने जेना को स्थापकों के प्रशिक्षण का एक महान् केन्द्र बनाया तथा हरबार्ट के विचारों का प्रचार किया। स्थानक नार्मल स्कूल हरबार्ट के सिद्धान्तों के स्थापक स्थापक स्थापक से विद्यान्तों के विद्यान्तों के सिद्धान्तों के विद्यान्तों के विद्यान्तों के विद्यान्तों के विद्यान्तों के किया-कलाप को विशेष रूप से प्रभावित करते थे।

जर्मनी के पश्चात् जिस देश में हरबार्ट के सिद्धान्तों को सम्मानित किया गया, वह था अमेरिका। बड़ी संख्या में अमरीकी शिक्तक जिन्होंने जेना विश्व-विद्यालय में शिचा ग्रहण की थी संयुक्त राष्ट्र में श्राकर उनके सिद्धान्तों का व्यापक प्रचार व्यावहारिक रूप में करने लगे। १६ वीं शताब्दी के अंतिम दस वर्षों में हर-बार्ट के विस्तृत एवम् सर्वोङ्गपूर्ण पद्धतियों के प्रति रुचि सम्पूर्ण श्रमेरिका के श्रद्या-पकों एवम् विद्यार्थियों में ज्वार-भाटा के समान फैल गई। अमेरिकी व्यक्तियों पर च्यापक प्रभाव के फलस्वरूप हरबार्ट द्वारा प्रतिपादित इतिहास ऋौर साहित्य विषय ने प्राथितक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया । इतिहास जिसका ऋष्य-यन श्रमी तक उच्चतर श्रेणी तक सीमित था श्रीर जिसका मुख्य उद्देश्य श्रमरीकी इतिहास के ऋध्ययन के द्वारा राष्ट्रमिक का विकास करना था, ऋब सम्पूर्ण श्रेणियों में पढ़ाया जाने लगा श्रीर उसका उद्देश्य भी परिवर्तित होकर नैतिकता, संस्कृति एवम् सामाजिक जीवन का विकास करना हो गया। निम्नतर कचाश्रों में जीवनी एवम् इतिहास सम्बन्धी कहानियों का पठन-पाठन अधिक मात्रा में होने लगा। इतिहास श्रीर साहित्य में सम्पूर्ण विषयों के केन्द्रीकरण की योजना सब स्थानों में प्रचलित होने लगी । साहित्य जिसका मौलिक प्रयोग श्राभव्यक्ति के नमूने के रूप में होता था श्रीर जो कि कुछ निश्चित महाकाव्यों द्वारा पढ़ाया जाता था श्रव नैतिक एवम् सौन्दर्य के गुणों के लिये, बाल साहित्य की सम्पूर्ण परिधि से परियों की कहानियों, नैतिक कथात्रों ऋादि के माध्यम से सामग्री ग्रह्ण कर, पढ़ाया जाने लगा। बालकों की मानिसक स्थितियों के अनुकृत ऐतिहासिक और साहित्यिक सामग्री के अधिक मात्रा में प्रयोग के लिये पाठ्य-पुस्तकों ने भी ऋपना व्यापक प्रभाव प्रदर्शित किया।

हरबार्ट एवम् उसके मतानुयायियों के प्रति हम उनके निम्न लिखित प्रमुख कार्यों के लिये श्रामारी हैं:—

१— चार्ल्स डी गामों, सी० सी० वैनलिउ, चार्ल्स मैकमरी;फन्क नैकमरी आदि।

- (१) नीतिशास्त्र एवम् मनोविशान पर प्रत्यच् रूप से आधारित शिचा-विशान की प्रतिस्थापना करना ! नीतिशास्त्र से उसने शिचा के साध्य को एवम् मनो-विशान से पद्धतियों को ग्रहण किया !
- (२) शिचा के नैतिक उद्देश्य पर श्रिधिक महत्व प्रदान किया।
- (३) नैतिक एवम् सामाजिक अभ्युत्थान के लिए उसने इतिहास, भाषाश्रों एवम् साहित्य के अध्यापन पर बल दिया। प्राथमिक विद्यालयों की सभी श्रेणियों में किसी न किसी रूप में इन विषयों को स्वीकृत करने के लिए प्रयत्न किया और इनकी शिल्हा के लिए सुधारयुक्त पद्धतियों को भी उसने प्रस्तुत किया।
- (४) कल् । की पढ़ाई की एक श्रन्छी कला का संगठन करना । इस प्रकार उसने कला के कार्यों में एक क्रम एवम् निश्चित योजना निर्घारित की । यह उसकी पाठ-योजना से स्पष्ट होता है ।
- (४) प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रमों में साहित्यिक एवम् ऐतिहासिक अध्ययन पर आधारित विभिन्न प्रकार के केन्द्रीकरण एवम् समन्वय को प्रस्तुत करने के लिये उसने प्रेरणापूर्ण सफल प्रयत्न किये।
- (६) शिच्चा-शास्त्र के साहित्य में कुछ नवीन शब्दों को प्रतिपादित किया, उदाहरण के लिए पूर्वानुवर्ती प्रत्यच्च ज्ञान, विचार-चक्र, केन्द्रीकरण, समन्वय, सांस्क्र-तिक-युग-सिद्धान्त, निर्देश के नियमित पद आदि । इन सिद्धान्तों पर आज नई शिच्चा-विधियां भी बन रही हैं।
- (७) अध्यापक के प्रशिच्या का विस्तार किया तथा उनके लिये व्यावहारिक विद्या-लय के महत्व को प्रदर्शित किया । इसके अतिरिक्त उसने एक ऐसे आन्दोलन का उद्घाटन किया जिसने कि अध्यापन की पद्धतियों के सुधार में अपना महान योगदान दिया है।

१६ वीं शताब्दी के श्रंत एवम् बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में हरबार्ट के विचारों की वैषता के प्रश्न पर विरोध-स्वरूप बहुत कुछ लिखा गया। हरबार्ट की शिचा पद्धति के विस्तार के लिये एक विस्तृत साहित्य की रचना हुई है। श्राज उसका सिद्धान्त यद्यि पुराना हो चुका है फिर भी शिच्चक-प्रशिच्च विद्यालयों में वह प्रयुक्त होता है तथा यह उन व्यक्तियों में प्राण एवम् स्फूर्ति की प्रतिष्ठा करता है जो कि नई पद्धतियों पर प्रयोग कर रहे हैं। माध्यिमक एवम् उच्चतर श्रेणी में हरबार्ट के सिद्धान्तों की समता करने वाला श्रभी तक शिच्चा के चेत्र में कोई भी सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं हुश्रा है। उसके द्वारा शिच्चा के मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक श्राधारों की पुष्टि हुई श्रोर श्राज शिच्चा के ये दो प्रमुख श्राधार माने जाते हैं।

# अध्याय-५ **फोबेल**



फोबेल (१७८२-१८५२)

"विद्यालय का प्रमुख कर्तव्य भिन्न-भिन्न प्रकार के अनेक तथ्यों से विद्यार्थियों को अवगत कराना मात्र नहीं है वरन उससे बढ़ कर सभी वस्तुओं में सिन्निहित शाश्वत एकता को महत्व देना है"।

—फ्रोबेल

#### अध्याय — ५

# फोबेल

(१७८२-१८४२)

# भूमिका

त्राज विश्व में फोबेल का नाम १६ वीं शताब्दी का एक ऋति विचारशील एवम् सुविख्यात शिच्चा-सुधारक के रूप में लिया जाता है। फोबेल के शिच्चा सम्बन्धी योगदाद की प्रशंसा करते हुए क्वीक ने लिखा है कि ''ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक विचारों की समस्त उच्चकोटीय प्रवृत्तियाँ फोबेल की कृतियों में केन्द्रित हो गयी हैं"। फोबेल के शिच्चा सम्बन्धी विचारों के लिये परोच्च ऋथवा ऋपरोच्च रूप में हम उसके ऋगी हैं। उसने इन तीन निम्नलिखित विचारों को शिशु-शिच्चा के सम्बन्ध में प्रतिपादित किया है। वे विचार हैं: किएडरगार्टेन, खेल तथा हस्तकार्य। वह किएडरगार्टेन का जन्मदाता है। यह किएडरगार्टेन बालकों की एक ऐसी संस्था है जिसमें विधिवत एवम् क्रमबद्ध रूप से खेल एवम् क्रियाओं के ऋाधार पर बालकों को शिच्चा दी जाती है। फोबेल के तीच्चा ऋगलोचक किल्पैट्रिक के निम्नलिखित शब्द ''फोबेल की प्रमुख विजय है बच्चों के लिये पुस्तक विहीन विद्यालय की स्थापना'' के ऋतिरिक्त ऋन्य कोई भी महान् श्रद्धांजिल लेखनी-बद्ध नहीं की जा सकती।

# फोबेल का जीवन तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्य

फोबेल का प्रारम्भिक जीवन उसके विचारों के विकास में अति महत्वपूर्ण है। फोबेल ने जो बाद में विचार व्यक्त किया है उसका अनुभव उसने बाल्यावस्था में ही प्राप्त कर लिया था। दूसरे शब्दों में उसने ऋपनी प्रारम्भिक ऋवस्था में जो कुछ अनुभव किया था उसी को उसनी ऋपनी शिचा में प्योग किया।

कोबेल का जन्म सन् १७०२ में दिल्लिणी जर्मनी के श्रिशिन्जियन बनों के एक '
गाँव में हुश्रा था। उसकी माता की मृत्यु जब वह नौ माह की श्रावस्था का ही था,
तभी हो गयी थी। "यह ल्लि" उसने लिखा है "मेरे ऊपर एक भीषण प्रहार था
जिसने मेरे जीवन के सम्पूर्ण वातावरण एवम् विकास पर प्रभाव डाला; मेरा यह
विचार है कि मेरी माता की मृत्यु ने मेरे सम्पूर्ण जीवन की वाह्य परिस्थितियों को
कम या श्रिथिक मात्रा में निश्चित कर दिया।" फोबेल का जीवन इतना कारुणिक
उसकी माता की मृत्यु के ही कारण नहीं हुन्ना वरन् वह तो वास्तव में उसकी विमाता
की देष भावना का परिणाम था। उसका पिता लूथर-सम्प्रदाय का एक पादरी था,
किन्तु वह श्रपने काम में ही इतना व्यस्त रहता था कि वह फोबेल की शिल्ला पर
तिनक ध्यान नहीं देता था। माता-पिता तथा साथियों के स्वाभाविक स्नेह प्राप्त न
होने से बालक फोबेल शीव्र ही श्रिति भावुक एवम् चिन्ताशील हो गया। श्रपने
पौरुष पर निर्मर फोबेल का भावुक हृदय प्रकृति के मनोरम स्थलों यथा पहाड़ियों,
फूलों, वृत्लों श्रीर बादलों में विचरण करने लगा। उसने प्रकृति को सहचरी
बनाया।

पिता के निर्देशानुसार फोवेल गाँव के बालिका विद्यालय में प्रविष्ट कर दिया गया । पुन: दस वर्ष की अवस्था में वह अपने मामा के पास चला गया जहाँ उसने जिला-स्कूल में प्रवेश प्राप्त कर लिया । उसने मामा द्वारा दी गयी घार्मिक शिचा ने उसके हृदय में आध्यात्मिक जिज्ञासा को जायत कर दिया । बालक फोवेल स्वप्नदृष्टा, किव हृदय तथा अति भावक हो गया । वह प्रकृति प्रेमी एवम् प्रकृति के रहस्यों का जिज्ञासु बन गया ।

पन्द्रह वर्ष की अवस्था में उसे वन-रत्त्रक के यहाँ काम सीखने के लिए भेज दिया गया । किन्तु वहाँ उसने कुछ भी न सीखा । यहाँ पर उसे एक लाभ यह हुआ कि उसने प्रकृति के साथ घनिष्ठता स्थापित कर ली । दो वपों के पश्चात् उसे जेना विश्वविद्यालय, जहाँ पर उसका भाई अध्ययन कर रहा था, देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । जेना विश्वविद्यालय का वातावरण आदर्शवादी दर्शन तथा प्रगतिवादी विज्ञान से परिपूर्ण था । इस वातावरण का कोवेल पर गहरा प्रभाव पड़ा, वह वहाँ की बौद्धिक कियाशीलता से आवर्षित हुआ और उसकी अभिस्वि गृद्ध बातों में और भी बढ़ गयी । वहाँ उसने कुछ मास रह कर जीव-विज्ञान तथा गणित पढ़ने के लिए निश्चिय किया । उसने जेना में अध्ययन करना आरम्भ कर दिया । किन्तु ऋण लेने

के कारण उसे विश्वविद्यालय के जेल में लगभग ६ सप्ताह तक रहना पड़ा जिससे उसकी पढ़ाई समाप्त हो गयी।

विश्वविद्यालय छोड़ने के पश्चात उसने स्थायी निर्वाह-हेत कोई व्यवसाय प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न किया। उसे कई नौकरियाँ मिलीं जिनमें वनरत्नक. एकाउन्टेन्ट, मानचित्र मापक ऋादि के कार्य प्रमुख थे। किन्त उसे प्रत्येक कार्य में एक प्रकार की असनत्विद मिली। तेईस वर्ष की अवस्था में उसे फ्रेन्कफॉर्ट में स्थिन पैस्टलॉजीय विद्यालय में श्रध्यापक बनने की इच्छा हुई । इस प्रकार उसने ऋपने जीवन का निश्चित सार्ग खोज लिया। फोवेल ने लिखा है कि "स्के ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं कुछ ऐसी वस्तु पा गया जिसे मैं अभी तक नहीं जाना था, किन्तु इत श्रम्लय वस्तु का में सदैव पिपास था । मानों सेरे जीवन ने श्रन्त में श्रपने मौलिक तत्व को खोज निकाला हो । सभे इतनी अधिक प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि जितनी तुष्टि एवम् प्रस्कता मछत्ती को जल में अथवा पत्ती को आकाश में होती है।" १८०७ से १८१० तक उसने तीन बालकों को. ऋधिकांश समय वरडन के विद्यालय में अपने विद्यार्थियों के बीच विताते हए, पढ़ाया । उसने पेस्टालॉर्जा के साथ दो वर्जें तक कार्य किया। अपने विद्यायियों के साथ फोबेल भी पेस्टालॉजी की कलाओं में उपस्थित रहता था। इस प्रकार उसने पेस्टालॉजी की शिक्तण विधि एवम् सिद्धान्तों को सुन्यस्थित ढंग से विस्तार पूर्वक सीख लिया । अपने अपनमव के फलस्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहँचा कि यद्यपि पेस्टालॉजी शिक्षा सम्बन्धी विचारों में अन्य शिक्षा विचारकों से आगे वढ़ गया है किन्तु उसके विचार अब भी एक पूर्ण शिक्षा-विज्ञान को निर्मित करने में बहुत ही दूर हैं।

शिच्क के रूप में पूर्ण उफलता प्राप्त करने के लिए फोवेल ने पहले गॉटिन्जेन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तःपश्चात बलिन में जहाँ उसने खनिज-विद्यान (मिनेरालॉजी) को विशेष ऋव्ययन के लिए चुना। यहाँ पर उसने फिक्टे, जो कि उस समय का सुविख्यात दार्शनिक था, के व्याख्यानों को सुना। १८१३ में फोवेल ने जर्मन सेना में स्वयम्-सेवक के रूप में कार्य किया।

प्राथमिक प्रयोगों के उपरान्त १८१७ में फोबेल ने शुरिन्जिया वनों में पेस्टा-लॉजी के सुविख्यात वरडन विद्यालय के समान ही किलहाऊ नामक स्थान पर -बालकों के लिये एक विद्यालय की स्थापना की जिसका नाम 'यूनिवर्धल जर्मन एजु-केशनल इन्स्टीट्यूट' रखा। इस विद्यालय के प्रमुख सिद्धान्त थे : श्रात्माभिव्यक्ति, स्वतंत्र विकास तथा सामाजिक कार्यों में भाग लेना । विद्यालय के कार्यों को लोक-शिय बनाने के लिये फोबेल ने विद्यालय में व्यवहृत सिद्धान्तों को अपने प्रसिद्ध पुस्तक 'ए इकेशन आँफ मैन' (१८-६) में प्रतिपादित किया । इस पुस्तक में फोबेल के शिचा सम्बन्धी दार्शनिक विचारों का अत्यन्त सुव्यवस्थित ढंग से संकलन है ।

धीरे-धीरे फोबेल का इस बात पर विश्वास हो गया कि बालकों के प्रारम्भिक वर्षों से सम्बन्धित शिद्धा में सुधार लाना ऋति ऋावश्यक है। सन् १८४० में उसने ३ से ७ वर्षों के बालकों की शिद्धा के लिए 'किएडरगार्टन' का ऋथवा 'बालकों का उद्यान' नामक प्रथम विद्यालय की स्थापना की। यह विद्यालय श्र्रिन्जियन बन के ऋत्यन्त मनोरम स्थल किलहाऊ से दो मील दूर ब्लैकनवर्ग नामक स्थान पर स्थित था। इस विद्यालय की मुख्य विशेषता थी खेल, गीत तथा कार्य या व्यापार जिनमें बालकों की ऋात्म-कियाशीलता प्रकट होती है। इस विद्यालय की स्थापना के समय से ही फोबेल का जीवन ऋपने शिद्धा सिद्धान्त तथा शिद्धा विधियों के विस्तार करने में, जिस पर कि यह विद्यालय ऋाधारित था, ब्यतीत होने लगा। किएडरगार्टन स्कूल की स्थापना के बाद ही उसने ऋपने शिद्धा सम्बन्धी साहित्य को निर्मित किया। उनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं: 'पेडागाजिक्स ऋाफ दी किडरगार्टन', 'एजूकेशन बाई डेवलपमेन्ट' तथा 'मदर प्ले एएड नरसरी सांस्य'।

### फोबेल के दार्शनिक विचार

फोबेल के समय में जर्मनी दार्शनिक विचारों से विश्व का सिरमौर था। फोबेल स्वभावतः विद्यार्था एवम् वैज्ञानिक दोनों था। श्रातएव उसका निजी शिचाउसके दर्शन की सिद्धान्त पेस्टालॉजी द्वारा प्राप्त निरीच्या-पद्धित एवम् श्रन्य
दार्शनिकों तथा शिचा-शास्त्रियों के विचारों के श्रव्ययन के समन्वय से निर्मित हुआ। उसका दर्शन गहन धार्मिक
आधारशिला पर निर्मित है। उसके दर्शन पर शेलिङ्ग एवम् फिक्टे के श्रादर्शवाद
एवम् रूसो के प्रकृतिवाद का बहुत श्रिधिक प्रभाव पड़ा था।

<sup>?—</sup>Pedagogics of the kindergarten, Education by Development and Mother Play and Nursery Songs.

फोबेल के अनुसार यह विश्व, हीगेल के मत के विरुद्ध शुद्ध विचार नहीं है, अभीर न तो यह मौतिक वस्तु ही है जैसा कि मौतिक-वादियों की धारणा है, वस्न् यह तो आध्यात्मिक रचना है जो कि मौतिक जगत की शक्ति तथा मानसिक जगत के इच्छा तथा विचारों में प्रकट होता है। इस विश्व का नियन्ता केवल ईश्वर है, उसकी मूल शक्ति का प्रकाशन सर्वत्र होता है।

फोबेल के दर्शन में सर्वप्रमुख विचार जिस पर कि उसके सम्पूर्ण शिक्षा सम्बन्धी कार्य निर्भर है, एकता वा सिद्धान्त है अर्थात् ईश्वर में सभी वस्तुएँ एकत्व को प्राप्त होती हैं। उसने सार्वभौमिक सत्ता अथवा ईश्वर को एक क्रिया-शिल, शक्त्योत्पादक, बुद्धिपूर्ण तथा स्वचेतन श्रात्मा को उत्पन्न करने वाला माना है। इसी सार्वभौमिक सत्ता अथवा ईश्वर से ही मनुष्य एवम् प्रकृति का उद्भव होता है। पुस्त्र एवं प्रकृति यद्यपि अपना भिन्न-भिन्न रूप धारण कर लेते हैं किन्तु वे इसी शक्ति के द्वारा ही परस्पर सम्बद्ध रहते हैं और उसी के अकट रूप हैं। पत्येक उत्पन्न वस्तु यथा पत्थर, बुच, जानवर, मनुष्य आदि सभी ईश्वर के अंश है। 'एड्रकेशन आफ मैन' की प्रारम्भिक पंक्तियों में उसके दार्शनिक विचारों का सारांश व्यक्त है। कोवेल के शब्दों में "प्रत्येक वस्तु में एक अनन्त नियम विद्यमान रहता है। यह नियम अवश्य ही एक सर्वव्यापी, शक्तियुक्त, जीवित, स्वचेतन एवं अनन्त एकता पर आधारित है। यह एकता ही ईश्वर है। विश्व की सम्पूर्ण वस्तुओं का उद्भव इसी दैवी एकता अर्थात् ईश्वर से हुआ है और सब का मूलखोत यही देवी एकता अर्थात् एक मात्र ईश्वर ही है।" इसलिए कोवेल के अनुसार शिक्षा का वास्तविक अर्थ है एक स्थायी एवम् चेतन विकास तथा उस देवी आदर्श की और संयम एवम् हट्ता के साथ अग्रसर होना।

श्रुपने एकता के सिद्धान्त के द्वारा फोबेल ने यह विश्वास प्रकट किया कि "प्रत्येक हिंद विन्दु से, प्रकृति के प्रत्येक वस्तु से तथा जीवन के प्रत्येक रूप से ईश्वर की श्रोर जाने का मार्ग है। विशेष रूप से प्रकृति का रूप प्रकृति बालक में ईश्वर मानव को स्वर्ग तक पहुँचाने के लिये उत्तम साधन है।" इस का श्राभास कराती है प्रकार प्रकृति की प्रत्येक वस्तु बालक को ईश्वर की शक्ति प्रकाशित कर सकती है। इस कारण से फोबेल ने बालक की शिक्ता में प्रकृति की वस्तुश्रों के प्रयोग एवं प्रकृति-निरीक्षण एवं श्रध्ययन पर विशेष बल दिया है।

फोबेल की एकता का सिद्धान्त 'पूर्णता' के कार्यों पर आधारित है। उसका 'पूर्ण' वृहद् रूप में यह जगत है जिसमें ईश्वर सार्वभी मिक सत्ता है। किन्तु यह अपने में पूर्ण एवं अनेक स्वतंत्र छोटे पूर्ण टुकड़ों या इकाइयों से निर्मित है। ये छोटे पूर्ण

li h h pr

रवतंत्र रूप से भी तथा बड़े 'पूर्ण' के भाग होकर कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे शरीर के विभिन्न अंग काम करते हैं। उदाहरण के लिये पूर्णता का सिद्धान्त श्रंगुली को यदि देखा जाय तो वह अपने में पूर्ण दिखाई देती है किन्तु वह वस्तुतः हाथ का ही एक ग्रंश है। इसी प्रकार हाथ स्वयम् एक 'पूर्ण' है किन्त फिर भी वह शरीर का एक अंग है। शरीर से अलग होकर हाथ अपने वास्त्रविक महत्व को खो देता है श्रीर माँस तथा हडडी के रूप में ही रह जाता है। इसी प्रकार का नियम मानव जाति के साथ भी लाग होता है। मनुष्य को यदि अकेले विचार किया जाय तो वह अपने में पूर्ण है किन्तु जब वह मानव-समूह या वर्ग में सम्मिलित होता है तो वह अपने में पूर्ण इकाई भी रहता है तथा उस सम्पूर्ण समृह का एक अंग भी। किसी भी पूर्ण का समुचित विकास, चाहे वह छोटा हो या वड़ा, प्रत्येक छोटे किन्तु आवश्यक आंग के पूर्ण, संतुलित, उचित क्रिया पर निर्भर है। अर्थात् जब तक छोटे अंगों का समुचित विकास न होगा तब तक किसी भी पूर्ण का समुचित विकास नहीं हो सकता । प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के एक छोटे परन्तु आव-श्यक भाग के रू। में सुचार ढंग से संतुलित एकता के द्वारा अपना कार्य करते हुए ईश्वर के उद्देश्य प्राप्त करने में योगदान करता है। जितना ही श्रिधिक संतुलन एवं मेल होगा उतना ही ऋषिक मनुष्य का योगदान सामाजिक समृहों के विकास एवं पूर्णता में होगा। यह स्वभावतः मानवता के उत्तरोत्तर विकास में सहायक होगा। फोबेल की व्यक्तिगत पूर्णता एवं मानव समूहों का सामाजिक संयोग के सम्बन्ध में इसो प्रकार की घारणा है।

फोनेल के दार्शनिक विचारों की दूसरी महत्वपूर्ण बात है विकास की घारणा अथवा सार्वभीमिक नियम अथवा रचनात्मक शक्ति के द्वारा विकास । जैविक सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए फोनेल ने देखा कि प्रत्येक इकाई विकास का सिद्धान्त चाहे वह चट्टान, खनिज, वनस्पित अथवा पशु हो चाहे वह भौतिक या मानसिक रूप में वह अपनी अन्तिनिहित विशेषताओं के अनुरूप विकास करने के लिये तत्पर रहता है । इस विकास के सिद्धान्त के लिए मनुष्य अन्य वस्तुओं यथा स्फिटक, पौदा अथवा पशु के सामान ही एक विषय है । सुख्य अन्तर यह है कि विकास करने में मनुष्य निष्क्रिय होकर दैवी सिद्धान्त द्वारा निर्धारत निथम का पालन नहीं करता । निम्नस्तर के जीवों में जो भी अचेतन परिवर्तन अथवा अन्ध प्रयोजन होता है वह मनुष्य में एक चेतन विकास के रूप में ही हो जाता है जिसमें कुछ नियंत्रण एवं निर्देशन की शक्ति विद्यमान रहती है । यह बात जानने योग्य है कि फोनेल ने इस विकास के सिद्धान्त को अथ्यात्मिक जगत के लिए भी प्रयुक्त

किया है तथा साथ ही मानव के मानसिक कारों के लिए भी । उसने यह विचार प्रकट किया है कि मानव की सभी किया एवं व्यवहार 'सामान्य से जटिल की श्रोर' के नियमानुसार होते हैं । श्राधुनिक मनुष्य की तर्क शक्ति श्रादि काल के मनुष्य की साधारण विचार-शक्ति का विकसित रूप है । यह शक्ति श्रागे चल कर श्रीर श्रिधक विकसित हो सकती है । इसी प्रकार मानव समूहों की राजनीतिक चेतना सरल नाय-कत्व भावना से ही विकसित हुई श्रीर उत्तरोत्तर जटिल यद्यपि श्रपूर्ण जनतंत्र की भावना का रूप धारण कर रही है । मानव जीवन के सभी पहलू यथा शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक श्रादि इसी विकास के सिद्धान्त के द्वारा परिचलित होते हैं जो श्रनन्त विकासशील प्रक्रिया है । मनुष्य की इस श्रसीम उन्नति में फोबेल का दृद्ध विश्वास था । उसका कहना है कि "मनुष्य को पूर्ण रूप से विकसित हुझा न मानना चाहिये श्रथवा उसे स्थिर श्रथवा श्रचल भी नहीं समक्ता चाहिये किन्तु उसे तो धीरे-धीरे एवं विकास की श्रोर श्रागे बढ़ते हुये मानना चाहिये । उसे एक ऐसी स्थिति में समक्ता चाहिये जहाँ सदा विकास होता रहता है । वह सदैव संस्कृति के एक सोपान से चढ़ कर दूसरे सोपान पर उस लद्द्य की श्रोर पहुँचता है जो श्रसीम श्रीर श्रनन्त की श्रोर ले जाता है" ।

फोबेल का विचार है कि शिक्षा इसी विकास की प्रक्रिया का एक तत्व है। उसके विचार से शिक्षा एक वंश से दूसरे वंश को रूढ़िगत अनुभवों को सोंपना नहीं शिक्षा विकास-प्रक्रिया और न तो कुछ शक्तियों का विकास कर लेना ही शिक्षा का एक भाग है श्रियों को वातावरण के अनुकूल बना लेना भी शिक्षा नहीं है। अपने को वातावरण के अनुकूल बना लेना भी शिक्षा नहीं है। वरन् शिक्षा तो अपने उच्चतम स्तर पर विकास की प्रक्रिया को जानना या अनुभव करना है। विकास के पर्याप्त चिह्न प्रत्येक मनुष्य में पाये जाते हैं।

मनुष्य अपने पूर्व पीढ़ी के जीवनगत विकास की स्थितियों को पुन: दुहराता है अर्थात् विकास की जो-जो स्थितियाँ मनुष्य की विगत पीढ़ी में घटित हो चुकी हैं वंश विकास की उन्हीं की पुनरावृत्ति उसके जीवन में भी होती है। हरबार्ट के विचारों के अन्तर्गत जो 'संस्कृतिक युग का सिद्धान्त''है, वह

पुनरावृत्ति मनुष्य करता है

फोबेल के इसी विकास की धारणा के अनुरूप है। किन्तु मानव द्वारा अपनी विगत पीढ़ी के विकास-स्थितियों के अनु-

करण करने के पूर्व फोबेल यह चेतावनी दे देता है कि यह कार्य मानव को एक ग्रंथानुकरण श्रथवा नकल मात्र के रूप में न करना चाहिये वरन् इसको तो उसे जिवत सहज कार्य कलापों द्वारा सम्पादित करना चाहिये। इस प्रकार बालक गुफा

में खेलना इसिलये नहीं पसन्द करता कि उसे दूसरों का अनुकरण करना है वरन् इसिलये कि ऐसे कार्य उसकी प्रकृति की आन्तरिक अभिलाषाओं को सहज ही व्यक्त करते हैं।

'एडूने शन श्रॉफ मैन' नामक पुस्तक में फोबेल रूसो की इस बात से सहमित प्रकट करता है कि मनुष्य को जन्मजात भ्रष्टता के रुटिगत सिद्धान्त के विरुद्ध श्रावाज़ वालक की प्रकृति विद्यान के जन्मजात भ्रष्टता के रुटिगत सिद्धान्त के विरुद्ध श्रावाज़ वालक की प्रकृति विद्यान के स्वीकार करना चाहिये। वह कहता है "निःसन्देह मानव-प्रकृति श्रपने में दोषहीन है। मनुष्य में श्रव्छे गुण एवं श्रव्छे प्रवृत्तियाँ हैं। मनुष्य श्रपने में दोषग्रुक्त नहीं है"। उसका यह विश्वास है कि प्रत्येक दुर्गुण एक गुण है जो कि श्रारम्भ से ही विपरीत दशा में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार मानव-हृद्य के सभी दोष एवं दुर्गुणों का कारण दोषग्रुक्त विकास ही है तथा विकास का श्रभाव श्रसंगत विधि से शिक्षा देने के कारण होता है। जिस प्रकार रूसो ने श्रारम्भिक शिक्षा का निषेधात्मक या उपचारात्मक रूप निश्चय किया था उसी प्रकार फोबेल के विचार में मानव की स्वाभाविक श्रव्छाइयों का व्यान रखते हुए निर्देश एवं प्रशिक्षण के रूप में शिक्षा मूलतः श्रौर सिद्धान्ततः विरोध रहित श्रनुगमन में होनी चाहिए। यह शिक्षा वालकों की सुरक्षा श्रौर निरीक्षण के रूप में होनी चाहिए, न कि परम्परागत कमबद्ध हस्तक्षेप के रूप में।

वर्तमान शिक्षा पद्धित में फोबेल द्वारा प्रतिपादित ऋत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचार है कि मानव एक ज्ञान-प्राहक ही नहीं है वरन् वह आवश्यक रूप से उत्पादक एवम् मनुष्य का स्वभाव गत्यात्मक है। मनुष्य स्विक्षयाशील शक्ति है, वह एक शोषक की माँति नहीं है जो कि वाह्य आधार से ज्ञान ऋर्जित करता है। यह ऐसा प्राणी है जो स्वयं क्रिया करता है। अपनी इच्छाओं को प्रकट करना इसकी स्वामाविक प्रकृति है। आतम-

किया ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी प्रकृति को जान सकता है, अपनी दुनिया का निर्माण करता है और अपने भाग्य के निर्माण के लिये प्रयत्नशील होता है। फोबेल के इस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण इस प्रकार है "ईश्वर अवाधित तारतम्य में उत्पादन तथा रचना कार्य करता है। उसका प्रत्येक विचार एक कार्य, एक किया एवं एक उत्पादन है। ईश्वर ने मनुष्य को अपनी ही आकृति के अनुसार निर्मित किया है। तात्पर्य यह कि उसने मनुष्य में अपने गुणों का समावेश किया है अत्रत्य मनुष्य को भी ईश्वर के समान रचनात्मक एवं उत्पादन कार्य करना चाहिये। इस उद्योग एवम् परिश्रम में, किया एवम् इस्तकार्य में, तथा उत्पादन एवम् रचना

फोबेल] [ग्रध्याय ४

में ठीक ईश्वर के अनुरूप हो जाते हैं"। इसका कारण यह है कि बालक एवं मनुष्य ईश्वर के ही ऋंश हैं, यह मत फोबेल का था।

#### फोबेल का शिक्षा-सिद्धान्त

फोबेल ने शिक्षा के लिये जिन उद्देश्यों को निर्धारित किया है वे उसके श्राधारभूत सिद्धान्त श्रात्मिकिया के द्वारा प्राप्त श्रात्मानुभव से एकरस हैं। उसके श्रनुसार पूर्ण जीवन एवं संस्कृति, जीवन की वाह्य एवं श्रान्त-शिक्षा के उद्देश्य रिक कियाओं में सर्व सम्पन्नता और समरसता उत्पन्न करना मनुष्य का लद्य होना चाहिये। फोबेल के अनुसार शिद्धा का अर्थ है बाल-जीवन की सर्वाङ्गोखता के लिये विभिन्न विशेषताश्रों का विकास करना जिससे वह पूर्ख मनुष्य के स्तर तक पहुँच सके तथा अपने पौरुष में, नैतिक शक्ति में और बौद्धिक एवम् श्राध्यात्मिक शक्ति में पूर्ण हो सके। व्यक्ति के लिये श्रात्मा, प्रकृति, ईश्वर एवं आन्तरिक नियम जो कि इन सब में सम्बन्ध स्थापित करता है, का ज्ञान अति त्र्यावश्यक है। फोबेल कहता है "शिद्धा को मनुष्य का अपने सम्बन्ध में स्पष्टता के लिये, अपनी शक्ति को सजगता के लिये, प्रकृति से सम्पर्क स्थापित करने के लिये तथा ईश्वर से एकता स्थापित करने के लिये. निर्देशन एवम् पथ-प्रदर्शन करना चाहिये। इस कारण से उसे आत्मज्ञान एवम् मनध्यत्व, ईश्वर एवम् प्रकृति के ज्ञान के लिये तथा जीवन को शुद्ध एवम् पवित्र बनाने के लिये पर्याप्त निर्देशन करना चाहिये"।

जब कि पेस्टालॉजी केवल यांत्रिक, निर्जाव, पुनरुत्पादक क्रिया के अनुकरण् से सन्तुष्ट था, फोवेल ने प्रत्यत्त, निश्चित, रचनात्मक आत्म क्रिया को शिद्धा का आवारम्तिकया श्राह्म-क्रिया है। बालक जन्म से ही क्रियाशील रहता है। वह किसी भी कार्य को क्रिया द्वारा सीखता है। वह कार्य जिसमें क्रिया की आव- श्राह्म को किया को क्रिया के द्वारा सम्पन्न नहीं होता, शारीरिक एकता को भंग कर देता है और एक निष्प्राण अनुभव के रूप में ही स्थिर रह जाता है। बालक की यह देवी देन, क्रिया करने, कार्य के परिचालन, क्रिया के सम्पादन, क्रिया के निर्माण तथा क्रिया की रचना करने की यह प्रवृत्ति, उसके विभिन्न क्रियाकलापों में समुचित रूप से अभिन्यिक होनी चाहिये। बाल्यावस्था के प्रारम्भ से ही यह क्रियाशीलता शिद्धा के द्वारा उत्पन्न की जानी चाहिये।

फोबेल ही वह प्रथम शिचाविद् था जिसने ऋत्यन्त स्पष्ट रूप से बालक के सर्वाङ्गी ए प्वम् समुचित विकास में खेल की आवश्यकता के महत्व को जाना। वह कहता है "बालक के विकास का उच्चतम रूप खेल ही है शिक्षा में खेल का क्योंकि यह स्विक्रयात्मक है तथा अन्तःमन का वास्तविक महत्व प्रतिनिधि है ग्रीर ग्रान्तरिक ग्रावश्यकता श्रीं को प्रकट करने के लिए अन्तरतम का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रसन्नता, स्वतंत्रता, संतोष तथा वाह्य जगत में शान्ति प्रदान करता है"। फोबेल इस बात की चेतावनी दे देना चाहता है कि बालक के खेल एवम् कार्य या व्यापार को किसी भी रूप में वाह्य क्रिया के रूप में न समभाना चाहिए अथवा केवल समय व्यतीत करने का एक साधन मात्र न मानना चाहिए वरन् खेल श्रीर शिक्षा सम्बन्धी कार्य को एक ही समान समभना चाहिए । ऋर्यात् पढ़ाई के साथ ही खेल भी ऋत्यन्त महत्वपूर्ण है । कियाशीलता में फाबेल ने अपने उद्देश्य की पूर्ति का बीज प्राप्त करने के कारण ही खेल श्रीर कार्य को एक समान ही माना है। शिचा का यह कर्त्तव्य है कि वह खेल के द्वारा लगा-तार एवम् स्वतंत्र रूप से होने वाले जालक के विकास को संगठित करे तथा उसका उचित निर्देशन करे। उसका कार्य है बालक के ज्ञानेन्द्रियों को जागत करना, बालक को अपने विचारों की अभिन्यिक के लिए उचित शब्दों को खोजने में सहायता करना तथा खेल-विधि के द्वारा इस प्रकार के प्राप्त ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने का उपाय बताना ।

रूसो के समान ही फोबेल का मुख्य उद्देश्य था बालक को स्वतंत्रता के लिए प्रशिच्चित करना। वह मानवता के जागरूक प्रहरी बालक को संकेत करता हुआ कहता है कि ''बालक को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बन्धनों एवम् शृङ्खलाओं से विद्रोह करना चाहिए''। वह आगे पुनः कहता है, ''प्रकृति एवम् समय के साथ पर्याप्त संतुलन एवम् सम्बन्ध स्थापित कर मानवजाति का यह प्रथम कर्त्तव्य है कि वह स्वतंत्र आत्मिवकास, तथा स्वतंत्र आत्मिनमांण करे और अपने लच्य को स्वतंत्र रूप से निश्चित करने के लिए प्रयत्न करे"। फोबेल कहता है कि बालक को यों ही स्वतंत्र वातावरण में छोड़ देना चाहिए जिससे उसकी रुचि का विकास हो सके तथा उसके निजत्व का उद्घाटन बिना किसी हस्तचेत्र के हो सके। संचेप में बालक के सहज विकास के लिए स्वतंत्रता का होना अति आवश्यक है जिससे उसके वास्तविक गुण् पूण्तया प्राकृतिक विधि के द्वारा स्पष्ट हो सके।

फोबेल ने शिक्षा की समस्या को सामाजिक पृष्ठभूमि में देखा है। वह इस वातमें रूसो से एक कदम ऋौर आगे बढ़ गया है कि बालक न केवल एक व्यक्ति है वरन् वह एक समृह का भी सदस्य है। वह बालक के समाज सामाजिक शिक्षा से दूर नहीं भगाना चाहता वरन् बालक को सामा जिक वाता-वरण के अनुकूल बनाना चाहता है। वह बालक को इस कार्य के लिए इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहता है जिससे कि बालक का सामाजिक एवम् व्यक्तिगत अनु-भव उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक हो सके। वह कहता है कि बालक की ऋात्माभिव्यक्ति ऋथवा निजत्व का विकास ऋात्मिक वा के माध्यम से सामाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि फोबेल ने अपने पूर्व के शिचा-विदों की दो विपरीत घारणात्रों का पर्याप्त समन्वय किया है। उसने हस्तच्लेप-हीन प्राकृतिक विकास के महत्व को स्वीकार किया है। किन्तु उसने यह भी ऋनुभव किया कि मनुष्य को सभ्य बनाने में समाज का बहुत बड़ा हाथ है। अतएव हमें समाज की उपेत्ता नहीं करनी चाहिए श्रीर न बालक का सामाजिक मूल्यों से रहित वातावरण में शिचा देनी चाहिए। फलस्वरूप फोवेल ने विद्यालय को सामाजिक महत्त्व से युक्त संस्था वतलाया है तथा कहा कि सामाजिक सम्बन्धों एवम् क्रिया से प्राप्त श्रुनुभवों द्वारा निजत्व को पोषित करने का माध्यम विद्यालय को होना चाहिए।

फोबेल ने पेस्टालॉजी के समान ही ग्रत्यन्त उत्साहपूर्वक पारिवारिक शिका के महत्व तथा घर एवम् विद्यालय में हट सम्बन्ध की ग्रावश्यकता पर प्रकाश डाला है। फोबेल द्वारा परिवार को इतना ग्रधिक महत्त्व देने का विषय उसी के बाल्यावस्था के कष्टदायक श्रनुभवों के कारण श्रत्यन्त मनोरंजक हो गया है। उसने कहा है कि "परिवार मानव उद्योगों का केन्द्र-स्थल है"। पारिवारिक जीवन एक ऐसे उपगुक्त माध्यम को उत्पन्न करता है जिसमें बालक की कियाओं का बीजारोपण एवम् विकास होता है। केवल परिवार ही "श्रव्छे हृदय के विकास में सहायक होता है श्रीर उसको पूर्ण गहराई एवम् शक्ति में एक विचारात्मक श्रीर नम्र स्वभाव को प्राप्त कराने में भी सहायक होता है"। इसी कारण से फोबेल कहता है कि बालक के माता पिता का बालक की यह शिक्ता के सम्बन्ध में उचित प्रशिक्तण होना चाहिए।

अन्य शिक्षा-शास्त्रियों ने जिस प्रकार वंशात्मक विकास को प्रतिपादित किया था उसी प्रकार फोबेल ने यह वर्ष्टित किया है कि मानव का विकास अवस्थाओं के द्वारा होता है। वह क्रमिक एवम् लगातार विकास तथा एकता जिसमें संपूर्ण विकास

की अवस्थाएँ सिन्नहित है, के महत्व को भी स्वीकार करता है। वह कहता है "निश्चित सीमात्रों को स्वीकार करना तथा अवस्थात्रों विकास की ग्रवस्थायें का विरोध करना निश्चित रूप से संकीर्णता है"। उसने इस वात को मानने से इन्कार कर दिया है कि विकास की अवस्थाओं के अन्तर्गत निश्चित श्राय रहती है। उसका कहना है कि वे कुछ विशेष केन्द्रीय प्रवृत्तियों के द्वारा चिन्हित है न कि उनका निर्णय श्राय से होता है। प्रत्येक श्रवस्था की केन्द्रीय प्रवृत्ति श्रन्य सभी विकासों को रोकती है तथा विशेष अवस्था के लिए शिचा के उद्देश्य को निश्चित करती है। फोबेल ने यह प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक क्रमिक अवस्था के पूर्ण रूपेण एवम् शक्तियुक्त विकास की निर्भरता श्रागे श्राने वाली श्रवस्था के सबल, पूर्ण एवम् ठीक विकास पर ही है। इस बात पर बल नहीं दिया जा सकता कि अमुक अवस्था अधिक महत्वपूर्ण है और अमुक कम। एक अवस्था के बाद आगे त्राने वालो द्सरी अवस्था पहली पर आश्रित है, इस कारण से "अपने स्थान एवम् समय में प्रत्येक अवस्था का समान महत्व है"। जिन अवस्थाओं को फोबेल ने स्वीकार किया है वे निम्नलिखित हैं: - शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरा गस्था. यवास्था तथा प्रौदावस्था ।

## विकास की अवस्थाएँ तथा उनकी विशेषताएँ

फोबेल केवल शिद्धा-शास्त्री ही न था बिल्क वह एक मनोवैश्वानिक भी था। जिसने बालक की मकृति को समभा था। इसीलिए उसने मनोवैश्वानिक ढंग से उसकी विशेषतास्त्रों पर प्रकाश डाला है। फोबेल की महत्ता इस बात में अधिक है कि उसने मनुष्य की प्रारम्भिक अवस्थाओं का बड़े ही सुन्दर ढंग से प्रतिपादन किया है। हमारा मुख्य सम्बन्ध भी इसी से है। इस स्थल पर फोबेल के विस्तृत प्रतिपादितः सिद्धान्तों को प्रस्तुत करना वस्तुतः पुस्तक के आकार के टिष्टिकोण से कठिन है इसकिए उसकी रूपरेखा को ही यहाँ पर उपस्थित किया जायगा।

शैशवावस्था— शैशवावस्था निर्मरता का काल है तथा यह माता-पिता के लिए "पोषण एवम् देख-रेख" की श्रवस्था है। फोबेल का विचार है कि शिशु का वातावरण श्रव्यन्त शुद्ध होना चाहिए तथा उसकी स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए जिससे कि उसका प्रारम्भिक श्रवुभव श्रेष्ठतम हो सके। फोबेल के श्रवुसार बालक का सीखना शानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त वाह्य जगत के श्रवुभवों को ग्रहण करना है। इस श्रवस्था का विकास शानेन्द्रियों एवम् कर्मेन्द्रियों की क्रियाश्रों के द्वारा होता है। फोबेल कहता है "विकासशील मनुष्य श्रपने शरीर, शानेन्द्रियों, तथा श्रंगों के प्रयोग ह

फ्रांबेल] श्रिच्याय ४

किया एवम् अभ्यास से अब भी सम्बन्धित है। उनके साधनों के द्वारा जो कुछ वह अहरा करता है अथवा उसके प्रयोग का जो फल होता है, उससे वह सम्बन्धित नहीं है। ऐसे प्रभावों के प्रति तो वह पूर्ण उदासीन रहता है।" यहाँ पर फोबेल इस बात के महत्व को प्रतिपादित करता है कि शिशु का कार्य अपने लिए ही होता है।

बाल्यावस्था - अपनी पुस्तक 'दि एजू शान आफ मैन' में विकास की जिस द्सरी श्रवस्था को फोबेल ने प्रतिपादित किया है वह बाल्यावस्था है। यह श्रवस्था तीन वर्ष से प्रारम्भ होकर विद्यालय जाने की आयु अर्थात् छुठें या सातवें वर्ष तक होती है। यदि शैशवावस्था को पोषण की अवस्था कहा जाता है तो बाल्यावस्था को उसकी शिक्ता की । फोबेज की शब्दावली में यह अवस्था अन्तः की वस्तु को बाहर अभिन्यक्त करने की अवस्था है। इस अवस्था में बाल क की मूलभूत प्रवृत्तियाँ जागृत होती हैं। इस अवस्था की विशेष कियाएँ निम्नलिखित हैं- इन्यानुभव, भाषा तथा खेल । फोबेल ने बाल्यावस्था को 'प्रमुख रूप से बोली के विकास की अवस्था'' माना है। उसने, खेल को "बाल-विकास का उच्चतम रूप माना है। उसने विभिन्न प्रकार के खेलों का निर्देश किया है। उसने यह भी दिखाया है कि उनका उपयोग पूर्व-तिचालयीय शिक्ता में करना चाहिए। इस अवस्था की दूसरी गम्भीर श्रीर महत्वपूर्ण किया है रेखा-चित्र बनाना । वस्तुतः फोवेल ने बाल-विकास में भाषा के समान ही ्इसको भी महत्वपूर्ण बताया है। इस सम्बन्ध में उसने कहा है, "रेखा चित्र की च्मता बालक में उसी प्रकार सहजात है जैसे कि बोलने का गुए। यह रेखाचित्र का कार्य श्रपने विकास एवम् उत्पादन की माँग बोली के समान ही रखता है।" इस श्रवस्था में बालक को अपनी वस्तश्रों को एकत्र करने के लिए प्रोत्शहित करना चाहिए क्योंकि बालक को अपनी अवस्था में एकत्र करने का इच्छुक होता है।

पूर्व-किशोरावस्था— पूर्व-किशोरावस्था का काल छः या सात वर्ष से नौ या दस वर्ष तक होता है। फोबेल इस अवस्था को "सीखने की अवस्था" कहता है जिसमें निर्देश अधिक महत्वपूर्ण होता है। फोबेल ने जिसे "इच्छा की हदता" के नाम से अभिहित किया है, दूसरे शब्दों में चरित्र की हदता के विकास, की तैयारी के रूप में इस अवस्था में मूलभूत मानवीय संवेगों तथा रुचियों का विकास करना चाहिए। इस अवस्था में आत्माभिन्यिक उपयोगी रचनात्मक एवम उत्पादक क्रियाक्लापों का रूप धारण कर लेती है। रचनात्मक क्रियाक्लाप जिसकी अरेर बालक का व्यान केन्द्रित करना चाहिये वे कई प्रकार के हैं— बागवानी, लकड़ी के दुकड़ो, बालू, कागज आदि के द्वारा निर्माण। बालक के हृदय में अर्तीत के प्रति एक

Secretary.

जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होता है। वह कहानी, पौराणिक कथा तथा श्रव्य सभी प्रकार की कहानी के प्रति श्राकर्षित होता है। वह श्रपने उद्गारों को श्रव्य रूपों में व्यक्त करने के श्रलावा गाना, रेखाचित्र, मॉडेल निर्माण के रूप में भी व्यक्त करता है। . इस श्रवस्था में समूह की भावना श्रिषिक प्रकल हो जाती है श्र्वरण्व श्रमेक प्रकार के सामूहिक क्रियाकलापों को बालक के लिये सुलभ होना चाहिए। इस श्रवस्था में खेल का सबसे श्रिषक महत्वपूर्ण एवम मूल्यवान परिणाम नैतिक गुणों का जन्म होता है। बालक ये न्याय, राजभिक्त, श्रात्म नियंत्रण, आतु प्रेम तथा श्रन्य इसी प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं। फोबेल के श्रनुसार प्रकृति का निरीच्चण करना पूर्व किशोरावस्था को विशेष रुचि है। शिच्चा सम्बन्धी पाठ्यक्रम के विभाजन की दृष्टि से फोबेल ने इस काल में श्रध्ययन की चार शाखाश्रों को प्रस्तुत किया है। वे शाखाएँ निम्निलिखित है— (१) धर्म तथा धार्मिक प्रशिच्चण (२) प्राकृतिक विज्ञान तथा गणित (३) भाषा (४) कला।

## किण्डरगार्टेन

फोबेल की प्रसिद्ध वस्तुतः किएडरगार्टेन के कारण श्रिधिक है। इसकी स्थापना के लिए उसने श्रपने जीवन के उत्तरार्द्ध माग को लगा दिया। किएडरगार्टेन दो वर्ष से चः वर्ष की श्रायु वाले छोटे बालकों का बिना पुस्तक वाला श्रथवा निश्चित बोद्धिक कार्य से रिहत विद्यालय है जिसमें खेल, स्वतन्त्रता एवम् प्रसन्तता व्याप्त होती है। विद्यालय के नियिमित कार्य को प्रतिपादित करने के साथ ही साथ बालक के समन्न घर के समान स्नेहयुक्त सौम्य का वातावरण उत्तन्न करता है। किएडरगार्टेन में किसी भी प्रकार का सविधिक निर्देशन नहीं दिया जाता। शिन्ना की योजना पूर्ण क्रियेण प्राकृतिक स्थितियों पर श्राधारित होती है। इसकी मूल भावना प्राकृतिक किन्तु निर्देशित श्रात्म किया में होती है जो शैन्तिक, सामाजिक तथा नैतिक साध्यों को प्रभावित करती है। प्रमुख महत्व श्रीव्यक्ति-शक्ति के विकास को दिया जाता है। किडरगार्टेन की मुख्य कियाएँ निम्नलिखित हैं:—

- (१) खेल ऋौर संगीत (२) उपहारों के साथ खेल तथा कार्य या व्यापार ।
- (३) प्रकृति अध्ययन या बागवानी (४) अभिव्यक्ति के अन्य रूप जैसे भाषा रेखाचित्र आदि ।
- (१) खेल ग्रौर संगीत किंडरगार्टेन भावना की सबसे सुन्दर श्रिभेव्यक्ति खेल ग्रौर संगीत के द्वारा होती है। इसमें शिशु के जानेन्द्रियों, श्रङ्कों तथा श्रवयवों

श्चित्याय ४

को क्रियाशील बनाये रखने की श्रोर विशेष दृष्टि रहती है तथा यह बालक के संवेगारमक प्रकृति को श्रिषक क्रियाशील बनाता है। जब बालक खेलने लगते हैं तो
श्रूथ्यापिका गीत गाने लगती है। खेल में व्यस्त सभी बालक उस गीत को दृहराते
हैं। पचास 'खेल के गीत' किसी न किसी साघारण शिशु-खेल के साथ सम्बन्धित
रहते हैं। यह खेल 'छिपी छुपउवल' या इसी प्रकार के क्रियात्मक खेल जिसमें बालक
की क्रिया किसी घूमते हुए चक्र के समान सदैव परिचालित होती रहती है, के
श्रम्तर्गत श्राते हैं। इन गीतों श्रीर खेलों का क्रम बालक की श्रायु तथा योग्यता के
श्रमुसार रक्ष्वा गया है। ये गीत श्रीर खेल कुछ व्यवसायों पर भी श्राधारित हैं जैसे
काष्ठ का व्यवसाय श्रादि तथा ये बालक की विशेष शारीरिक, मानसिक श्रथवा
नैतिक श्रावश्यकताश्रों पर भी विशेष घ्यान रखते हैं। फोबेल का कहना है कि खेल,
सामाजिक भावना उत्पन्न करके बालकों में श्रप्रत्यक्त कर से बिभिन्नता के एकता के
श्राध्यात्मिक सिद्धान्त की भावना को जन्म देता है। खेल की महत्ता को प्रदर्शित
करते हुए फोबेल कहता है "बचपन केवल बचपन के लिये है, लड़क्पन पढ़ने के
लिये। बचपन खेल के लिये है श्रीर लड़कपन कार्य के लिये।"

किण्डरगार्टेन के आवश्यक सामान— फोबेल ही वह प्रथम शिद्धा-शास्त्री था जिसने बालक की किया की अभिन्यक्ति के लिये किंडरगार्टेन के आवश्यक सामानों का आविष्कार किया। इन आवश्यक सामानों की एक सूची को उसने 'उपहार' नाम से अभिहित किया है तथा दूसरी को 'कार्य या न्यापार'। इनका प्रधान उद्देश्य है बालक की कर्में न्द्रियों की उचित एवम् सुदृद अभिन्यक्ति करना तथा बालक में रचनात्मक एवम् सौन्दर्यानुभूति की शक्ति का उदय करना है। फोबेल यह कहता है कि वह सांकेतिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अपने 'उपहार' तथा 'कार्य या न्यापार' विधियों के माध्यम से बालक में 'पूर्ण अस्तित्व' की भावना प्रत्यन्त उप-रिथत कर सकता है। फोबेल के इसी 'सांकेतिकता' पर विशेष बल देने के कारण उसके विचारों एवम् न्यवहारों की समीन्नकों द्वारा अत्यन्त कर आलोचना हुई है।

१— उपहार — उपहार के अन्तर्गत खेल के वे सामान रहते हैं जिनका आकार रेखागिएतीय कों के समान होता है तथा जिनके उपयोग के द्वारा बालक कई चीजों को सीख जाता है। इन उपहारों की संख्या सात है और वे निम्नलिखित हैं:—

<sup>(</sup>१) प्रथम उनहार के अन्तर्गत एक बक्स रहता है जिसमें छः विभिन्न रंगों के ऊनी गेंद होते हैं। इनका उपयोग खेल में होता है। इसके द्वारा बालक को रंग,

स्पर्श, रूप, गति, दिशा तथा श्रवयव सम्बन्धी संवेदनशीलता का ज्ञान प्राप्त होता है।

- (२) दूसरे उपहार में लकड़ी श्रथवा श्राम्य किसी कड़ी वस्तु के बने गेंद, बेलनाकार ठोस तथा घन आते हैं। इस प्रकार घनों की स्थिरता तथा गोले की क्रिया-शीलता में एक प्रकार का तुलनात्मक श्रध्ययन किया जा सकता है। बेलनाकार ठोस में ज़परोक्त दोनों वस्तुश्रों यथा लकड़ी के गेंद और घन की समरसता हो जाती है। इनसे बालक को वस्तुश्रों की समानता तथा श्रसामनता, गति तथा श्राकार का ज्ञान मिलता है।
- (३) तीसरे उपहार के अन्तर्गत एक लकड़ी का घन जो आठ छोटे-छोटे घनों से निर्मित होता है, आता है। इन घनों को अलग करने, पुनः एकत्र करने तथा विभिन्न आकार बनाने से बालक की रचनात्मक शक्ति का विश्वास होता है और साथ ही साथ बालक गिष्ति भी सीख खेता है। बच्चों की विघ्वंस एवम् रचना की प्रवृत्तियों का समुचित विकास इसके द्वारा होता है। बालक इन उपहारों से तिपाई, खिड़की तथा पुल आदि बनाते और बिगाड़ते हैं।
- (४-६) चौथा, पाँचवाँ तथा छठाँ उपहार घनों के विभिन्न विभाजकों से सम्बन्ध रखता है जिससे विभिन्न प्रकार श्रीर नाप के ठोस श्राकारों की रचना होता है। इनके द्वारा संख्या, सम्बन्ध एवम् श्राकारों के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है।
- (७) श्रन्तिम उपहार के अन्तर्गत वर्ग एवम् त्रिभुज, तथा छल्ले आदि आते हैं। इसके द्वारा ज्योमितीय ज्ञान के प्रति एवम् कलात्मक रचना के प्रति बालकों को उत्साहित किया जाता है। वस्तुतः इन उपहारों का प्रयोग रेखागणित की नींक का कार्य करता है।

२— कार्य या व्यापार — कार्य का व्यापार वे क्रियाकलाप हैं जिनमें कागज, मिटी, लकड़ी श्रीर इसी प्रकार के श्रन्य साधनों की सहायता ली जाती है। ये हस्त-कार्यों एवम् रचनात्मक कार्यों की नींव है। कार्य या व्यापार के श्रन्तगंत रचनात्मक क्रियाश्रों की एक लम्बी सूची श्राती है। वे क्रियाएँ निम्नलिखित हैं:— मिटी के खिलौने बनाना, दफ्ती के सामान बनाना तथा काटना, कागजों को मोड़ना, लकड़ी चीरना, चटाई बनाना एवम् सिलना, माला पिरोना श्रादि। इसके पीछे फोबेल का वास्तविक उद्देश्य था बालक में रचना के लम्बे क्रम का पता लगाना। इसके द्वारा बालक की रचनात्मक प्रवृत्ति समानान्तर रूप से विकसित होती है तथा विकास के तार्किक एवं मनोवैद्यानिक नियम में एकरसता उत्पन्न होती है।

ब्राध्याय ४

श्रान्य कियाकलाप — प्रकृति का श्रध्ययन तथा बागवानी, जो कि किंडरगार्टेन , कियाकलापों में श्रपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, बालक में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है । बालक के बड़े होने पर विज्ञान के श्रध्ययन की प्रष्ठभूमि यही बचपन का प्रकृति-श्रध्ययन एवम् बागवानी ही है । बालक के विचारों एवम् मावनाश्रों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कराने में भाषा सहायक होती है । कहानियाँ एवम् परियों की कथाएँ बालक की कल्पना शक्ति को विकसित करती हैं । बालक के बड़े होने पर ये ही कहानियाँ साहित्य एवम् इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करने में बहुत बड़ी सहायिका होती हैं । रेखाचित्र श्रीर चित्रकला उसके श्रात्म-मावना को उद्घाटित करती है तथा बालक में कलात्मक रुचि उत्पन्न करती है ।

किंडरगार्टेन में सामाजिक शिक्षा— बालकों में सामाजिक भावनात्रों को उत्पन्न करने एवम् समूहों में एकता उत्पन्न करने के लिए फोबेल ने किंडरगार्टेन के कमरे की जमीन पर एक बड़ा रंगीन चक्र चित्रित कराया था। दिवस का प्रथम अप्रयास यह था कि सभी बालक तथा अध्यापकगण इस चक्र के पास एकत्र होते थे तथा गीत, प्रार्थना एवम् खेल में समूह के साथ भाग लेते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये बढ़ई, किसान, शिल्पकार आदि के अभिनयात्मक खेल भी फोबेल ने प्रस्तावित किये हैं। इस प्रकार बालकों के समूह में भाव और उद्देश्य की एकता भर जाती है जो प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों की विशेषता हो जाती है। इस प्रकार किंडरगार्टेन ने ''बालकों के लिये एक ऐसे लघु राज्य को प्रस्तुत किया है जिसमें नागरिक-बालक स्वतंत्र रूप से विचरण करना सीख जाता है। लेकिन उसे अपने नन्हें साथियों की भी चिन्ता रहती है।''

इस प्रकार किंडरगाटेंन कार्य का प्रत्येक विभाग निश्चित नियमों के द्वारा बालकों को स्वतंत्र होने एवम् आत्म-क्रियाशील होने के लिए प्रशिक्षित करता है । यह दूसरों के निर्देशन का केवल उत्तर ही नहीं देता वरन् उसे कार्य रूप में परिणित भी करता है । यह स्वतंत्र कार्य बालक को बड़े होने पर पूर्ण स्वतंत्रता के नियम सम-भने के योग्य बना देता है । यह स्वतंत्रता का नियम हो वस्तुत: योग्य एवम् प्रगति-शील नागरिकता की आधारशिला है ।

#### समीक्षा

फोबेलवाद व्यवहार एवम् सिद्धान्त दोनों रूपों में बड़ी समीज्ञाश्रों का विषयः बना । उन श्रालोचनाश्रों में जो बार्तें उठाई गयीं उनमें निम्नलिखित मुख्य हैं :— (१) फोबेल का विकास का सिद्धान्त बालक की प्रकृति श्रथवा जीवन को उद्वाटित करने में कम सफल हुश्रा है। यह एक निरर्थक सिद्धान्त है। यह सिद्धान्त हमें निश्चित रूप से नहीं बताता कि बालक के विकास में हमें किस प्रकार श्रागे बढ़ना चाहिए।

- (२) फोबेल ने खेल को विद्यालय के नियमित कार्य का एक भाग माना है इसको बहुत कम शिचाविदों ने स्वीकार किया है। फोबेल के इस ऋंग के विरोध में जो तर्क दिया गया है वह सामान्य रूप से यह है कि बालकों के गम्भीर अध्ययन की उपेचा करता है तथा वास्तविक ज्ञान की ऋावश्यकता एवम् महत्ता पर ध्यान नहीं देता।
- (३) व्यवहार के च्रेत्र में यह शिच्छा-विधि एक दिखावा मात्र है। प्रोफेसर एडेम्स कहते हैं कि यह सिद्धान्त "कुछ निश्चित सामग्रियों का मिथ्या विचारों से युक्त एक महत्वाकांच्छी प्रयोग है।" किंडरगार्टेन की सामग्रियों में, विभिन्न देशों के उपयोग की हिन्द से तथा आज के समाज के औद्योगिक संगठन की हिन्द से निश्चित रूपेण परिष्कार होना अत्यन्त आवश्यक है। फोबेल के कुछ उदार समर्थकों ने यह महसूस किया है कि फोबेल के इस सिद्धान्त के पीछे, जो चेतना या शक्ति कार्य कर रही है उसे हमें अपनाना चाहिए न कि उसके व्यवहार के शब्दों को।
- (४) फोबेल के द्वारा खेल की प्रतीकात्मक आधारशिचा प्रस्तुत करने के कारण उसका श्रेष्ठतम एवम् सुन्दरतक व्यवहार भी बुरी तरह से विवाद-ग्रस्त हो गया गया है। इस प्रकार से गेंद की गति बालक में कुछ रहस्यात्मक ढंग से अनुभ भव एवम् विश्व की एकता का प्रतिनिधित्व करती है। फोबेल इस बात के भूल जाता है कि बालक के लिये गेंद केवल गेंद ही है और कुछ नहीं।
- (火) फोबेल की शिद्धा विधि पर दार्शनिक विचारों का प्रमाव होने से वह साधारण लोगों के समक्त में नहीं आती है, अस्तु अध्यापक के लिए एक विशेष दार्शनिक अन्तर्हिक की आवश्यकता पड़ती है अन्यथा उन्हें सफलता नहीं मिल सकती।

## आधुनिक शिक्षा पर फोबेल का प्रभाव

फोबेल ने बाद की शिद्धा पर अपना बहुत श्रिधिक प्रभाव डाला है। फें बेल ही वह प्रथम शिद्धाविद् था जिसने माता-पिता तथा शिद्धाविदों का ध्यान शिशु-शिद्धा (विद्यालय जाने के पूर्व) की श्रोर श्राकर्षित किया। फोबेल के पूर्व इस श्रायु की श्रिष्ठकतर उपेद्धा कर दी जाती थी। फोबेल ने कर्मेन्द्रियगत श्रिमिव्यक्ति एवम् सामा जिक कार्यों में भाग लेने की बात तथा पुस्तक-विहीन विद्यालय को स्थापित कर शिद्धा के व्यवहार में मौलिक एवम् महान् योगदान दिया है। पेस्टालॉजी के 'निरी-द्याग' तथा हरबार्ट की 'रुचि' के समान उसके श्रात्मित्रया, स्वतत्र श्रिमिव्यक्ति एवम्

विकास के सिद्धान्त ने बाद के समस्त शिक्षा-सिद्धान्तों पर अपना पूर्ण एवम् महान् प्रभाव डाला है। आज कोई भी स्फल विधि फोबेल के सिद्धान्तों की उपेक्षा नहीं कर सकती। उसके व्यापक प्रभाव के कारण ही आज हम देखते हैं कि विश्व ने शिक्षा के चेत्र में खेल के महत्त्व को जाना है। बालक की रचनात्मक शक्ति के विकास की दिव्द से तथा शिक्षा-सम्बन्धी अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी फोबेल के द्वारा प्रति-पादित रचनात्मक कार्यों की महत्ता को आज स्वीकार किया गया है।

छोटे बालकों की शिचा में एक संस्था के रूप में किंडरगार्टेन ने अप्रत्यच् रूप से अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके प्रभाव के कारण शिशु विद्यालय के रूप में आशातीत सुधार हो गया। यद्या त्रय-विषय (पढ़ना, लिखना तथा अंकगणित) की प्राचीन महत्ता प्रचलित है फिर भी बालक की व्यावहारिक सीख, खेल द्वारा निर्देशित व्यक्तिगत कियाकलापों के आर्धान ही है जिसके द्वारा उसे अपने वातावरण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। फोबेलवाद की चेतना केवल शिशु विद्यालय तक ही सीमत नहीं है। विकासशील मनुष्यों के अध्ययन के लिए भी यह किया आधारमूत तत्व है। इस प्रकार का विचार धीरे-धीरे किन्तु आवश्यक कर से महत्त्व प्राप्त कर रहा है। विभिन्न प्रकार के 'कार्य या व्यापार' को भी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में प्रयुक्त किया जाने लगा है। किंडरगार्टेन में कड़े अनुशासन का विलय एक ऐसा विचार है जो कि मन्द गित से और क्रमशः शिचा के उच्चतर स्तरों तक फैल गया है।

फोबेल के विचारों का विस्तार विद्यालयीय शिक्षा के बाहर भी हुआ है । बालकों के लिये खिलोनों, खेलों, पाठ्य-पुस्तकों, तथा खेल के सामानों को निर्माण करने वालों को फोबेल के सिद्धान्तों ने बहुत अधिक प्रभावित किया है । फोबेल के दर्शन की व्यापक महत्ता का ज्वलन्त प्रमाण इसी बात से मिलता है कि प्रसिद्ध शिक्षाविदों यथा जी० स्टैनली हाल, मैडम मान्टेसरी तथा जान डीवी सभी पर फोबेल का रंग चढ़ा हुआ है।

फोबेल के सिद्धान्तों के महत्त्वपूर्णं तत्त्व निम्नलिखित हैं जो उसका स्थायी योगदान है ;—

- (१) शिचा एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। यह निश्चित रूप से बालक की क्रियाकलापों के नैसर्गिक विकास पर श्राधारित होनी चाहिए।
- . (२) विकास अन्दर से होता है। समस्त वास्तविक विकासों की जड़ आन्तरिक आत्मिकिया में निहित रहती है।

## ग्रध्याय ४]

## [महान् पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री

(३) प्रारम्भिक शिचा के लिये खेल एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है।

(४) शारीरिक, मानसिक एवम् नैतिक शक्तियों के विकास के लिये रचनात्मक कार्य-कलाप प्रमुख साधन है।

- ( ध ) बालक के प्रशिच्या का महत्त्वपूर्ण भाग सामाजिक शिचा है।
- (६) बालक के जीवन के प्रत्येक स्तर की विशेष रुचि एवम् क्रियाकलापों के आधार पर ही शिच्चा का पाठ्यक्रम निर्मित होना चाहिए।
- (७) मानव जाति अब भी विकास की प्रक्रिया की स्थिति में है इसिलये भावी विकास के लिये शिद्धा एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन है।
- ( प्र) फोबेल का योगदान दार्शनिक हिंदे से भी है क्योंकि उसने दार्शनिक श्रीर सनोवैज्ञानिक तत्वों के मेल का प्रयत्न किया है।

-:0:-

# अध्याय—६ हरवर्ट स्पेन्सर



हरबर्ट स्पेन्सर ( १८२०-१६०३ )

## 

अध्याय-६

# हरबर्ट स्पेन्सर

( १८२० — १६०३ )

## भूमिका

पाश्चात्य जगत में अन्यान्य बहे शिद्धाशास्त्री हो गए हैं और उनमें इंग्लैंड निवासी हरबट स्पेन्सर भी एक हैं। हरबर्ट स्पेन्सर एक महत्वपूर्ण अंग्रेज सामाजिक दार्शीनक और बहुत प्रसिद्ध प्रकृति वैज्ञानिक था। पश्चिमी विचार के इतिहास में उसका महत्व १६ वीं शताब्दी के मध्य में प्रचलित महान वैज्ञानिक आन्दोलन के दार्शनिक रूप में है। इन्होंने विकास-सिद्धान्त का सबसे पूर्ण दार्शनिक विवेचन दिया है। इन्होंने "प्राकृतिक चुनाव" तथा "योग्यतम ही जीवित रहे" के विचारों को डारविन के प्रकाशन से ६ वर्ष पूर्व ही प्रकट किया था।

हर्बर्ट स्पेन्सर शिक्षा के उद्देश्यों श्रीर प्रयोजन पर लिखने वालों में से एक महान् लेखक था श्रीर उसके विचारों ने शिक्षा सम्बन्धी प्रयोग को नया रूप देने में प्रभावित किया। इन्होंने विद्यालयों श्रीर उच्च शिक्षा-संस्थाश्रों में वैज्ञानिक विषयों के श्रध्ययम पर बहुत बल दिया है। इन्होंने यह पहले ही विचार किया कि श्राधुनिक दशाश्रों में थोड़ा सा वैज्ञानिक ज्ञान प्रत्येक के लिए श्रावश्यक है।

## पृष्ठभूमि

शिचा में वैज्ञानिक प्रवृति का प्रारम्भिक रूप १७ वीं शताब्दी में इन्द्रिय-यथार्थवादियों द्वारा आरम्भ किया आन्दोलन था। इन्द्रिय-यथार्थवादियों का विश्वास था कि ज्ञान इन्द्रियों से मिलता है और प्राकृतिक वस्तुएँ जिनसे इन्द्रियों को नवीन ज्ञान

प्राप्त होता है आधारभूल महत्व की मानी गईं। १८ वीं श्रीर १६ वीं शताब्दी के शरू में भौतिक तथा जीव विज्ञान का महान् विकास, प्रकृतिवादी प्रवृति का प्रभाव तथा मानवीय विषयों की अपर्याप्तता का बोध इन सबने वैशानिक प्रवृति को महान उत्तेजना दी। १६ वीं शताब्दी के मध्य तक वैज्ञानिक स्त्रीर स्त्रीद्योगिक क्रान्ति ने संसार के सभी उन्नतिशील राष्ट्रों की जीवन-दशाश्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया। परिग्णामस्वरूप प्राचीन शास्त्रीय ( Classical ) विषयों के समर्थकों तथा नवीन वैज्ञानिक विषयों के समर्थकों के बीच इन विषयों के आपे चिक मूल्य और महत्व के सम्बन्ध में मतभेद बढ़ने लगा। १६ वीं शताब्दी के मध्य तक यह विरोध श्रात्यन्त तोच्या हो गया । शास्त्रीय विषयों के अनुशासनीय ( Disciplinary ) मूल्य जो उसे करने की प्रक्रिया में पाया जाता है, का विरोध किया गया श्रीर यह तर्क किया गया कि शिद्धा में विषय-वस्तु बोध-विधि की अप्रेद्धा अधिक महत्वपूर्ण है । वैज्ञानिक विषयों के समर्थकों ने विवाद किया कि शास्त्रीय विषयों का ऋष्ययन ऋब किसी तरह भी बुद्धिपूर्ण जीवन की उचित तैयार की पूर्ति नहीं करता। शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक विषयों के आपेचिक मूल्य के प्रश्न ने ऋषिकाधिक विवाद खड़ा किया। हर्बर्ट स्पेन्सर ने ऋपने लेख "What Knowledge is of most-worth?" ( कौन सा शान सबसे श्रिविक उपयोगी है १) को प्रकाशित करके सम्पूर्ण प्रश्न को तीद्या प्रसंग वाला बना दिया। इस लेख में विज्ञान जीवन के लिए सर्वोचित शिद्धा-सामग्री प्रदान करने वाला घोषित किया गया।

## उसकी जीवनी और शिक्षा सम्बन्धी कृतियाँ

२७ अप्रैल १-२० ई० को इंग्लैंड के डबीं स्थान पर स्पेन्सर ने जन्म लिया था। कुछ समय के लिए डबीं में उसका पिता एक अध्यापक रहा। बाल्यावस्था से ही वह प्राकृतिक इतिहास, जीव-विज्ञान तथा गिएतीय विज्ञानों में रुचि रखता था। उसे अपने पिता तथा चाचा से प्राकृतिक विज्ञानों का कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने लैटिन और प्रीक नहीं पढ़ी और न उसे अपनी मातृ भाषा में ही नियमित शिद्धा मिली। उसे गर्व था कि उसे अंग्रेजी व्याकरण का व्यवहारतः कोई ज्ञान नहीं था।

स्पेन्सर को विचार-स्वतंत्रता ऋषिकांशतः ऋपने पिता के कारण मिली । वह अपने पिता के विषय में लिखता है कि "वह रीति-रिवाज की ऋपेत्ता स्वतंत्र निर्णय से निर्देशित होने वाला व्यक्ति था" । ऋपनी ऋपनि ऋपकथा में उसने ऋपने "कर्त्तव्य-भावना के प्रति नवयुवकीय उदासीनता, और ऋपरम्भ के जीवन में धर्म से विव्छेद" के विषय में लिखा है। उसने ऋपने ऋपरम्भक जीवन में "नैतिक भय से स्वतंत्रता"

तथा कारण के अन्तर-ज्ञान के लिए असाधारण च्रमता प्राप्त करने के विषय में भी कहा है। इस भाव का कारण उसने अपनी विश्लेषण की आदत को बताया है जिससे वह दोषों के जानने के लिए उन्मुख रहता था और इससे सुन्दरता और साहित्य, विशेषकर कविता के आनन्द लेने की च्रमता कम हो गई। उसने वहा है कि उसे केवल एक संवेग प्राप्त है, "उसकी असंवेगशीलता में गर्व"।

सत्रह वर्ष की आयु में वह डर्बी नगर में एक विद्यालय में सहायक अध्यापक हो गया। उसके कुछ समय बाद वह लन्दन-बर्मिंघम रेलवे में इंजीनियर हो गया। एक ब्रांच लाइन के आगे बनने में राजनीति द्वारा रुकावट आने के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद वह अपने स्वतंत्र वैज्ञानिक आविष्कारों में समय बिताने लगा लेकिन शीव ही उसने लन्दन जाकर साहित्यिक जीवन बिताने के लिए निश्चय किया। उसे "एकानोमिस्ट" नामक पत्र के उप-सम्पादक का पद मिल गया और वहाँ टॉमस हक्सले, जार्ज इलियट, जैसे समकालीन कुछ प्रसिद्ध विचारकों से उसका सम्पर्क हो गया। आर्थिक कठिनाइयों के कारण उसने न्यूजीलेंड जाने के लिए सोचा लेकिन अन्त में यह विचार भी छोड़ दिया। अपने चाचा की मृत्यु पर उसे कुछ सम्पत्ति मिली। उसने अपनी उप-सम्पादक की नौकरी छोड़ दी और स्वयं स्वतंत्र रीति से लिखने लगा।

उसने मनोविज्ञान पर एक पुस्तक लिखी और समाज-शास्त्र और विज्ञान सम्बन्धी विषयों पर बहुत से लेख तैयार किए। जब वह अपने विभिन्न लेखों के संग्रह को प्रकाशनार्थ सम्पादन में व्यस्त था उस समय विचार आया कि ये लेख एक नए वैज्ञानिक दर्शन के आधार हो सकते हैं जो संसार में क्रान्ति कर सकते हैं। ४० वर्ष की अवस्था से आरम्भ होकर जीवन के तीस वर्ष संग्लेषणात्मक दर्शन पर लगातार लिखने में बीते। इसमें विभिन्न विषयों पर उसने अलग-अलग ग्रन्थ लिखे। उसने अपना साहित्यिक कार्य अत्यिक आर्थिक कठिनाइयों में किया। एक समय तो आर्थिक कठिनाइयों के कारण उसे अपने काम को रोकने की सम्भावना आ गई लेकिन बाद में उसके महत्वपूर्ण पुस्तक के प्रकाशनार्थ उसके शुभिचिन्तकों के द्वारा बड़ी निधि दी गई। वह अस्वस्थता और दुर्बल स्नायुओं से परेशन रहता था। ऐसा भी समय आया जब कि उसे लगातार एक घंटे से अधिक काम नहीं करने दिया जाता था। पूर्ण तया वह कभी भी स्वस्थ नहीं रहा। फिर भी वह अपने जीवन के अनितम वर्षों तक बौद्धिक रूप से क्रियाशील रहा। म दिसम्बर १६०३ ई० को ब्राइन्न में उसकी मृत्यु हुई।

शैक्षिक कृतियाँ—

स्पेन्सर ने जीवन और विचार के बहुत से महत्त्वपूर्ण पत्तों पर लिखा है उदाहरण के लिए अध्यात्मशास्त्र, जीव विज्ञान, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र तथा शिक्ता-शास्त्र। मुख्य कृति जिसके द्वारा उसने शिक्ता पर अपना प्रभाव स्थापित किया चार लेखों का एक समूह है जो १८४४ तथा १८४६ के बीच सामयिक पत्रिकाओं में अलग-अलग और पुस्तक रूप में १८६१ में "शिक्ता— बौद्धिक, नैतिक तथा शारी-रिक" के नाम से प्रकाशित हुए थे। ये चार लेख हैं: (१) "ह्वाट नालेज इज आफ मोस्ट वर्थ" ( सबसे उपयोगी ज्ञान कीन है १ ), (२) "इन्टेलेक्चुएल एज्केशन" ( बौद्धिक शिक्ता ), (३) "मॉरल एज्केशन" ( नैतिक शिक्ता ), (४) "फिजीकल एज्केशन" ( श्रितिक शिक्ता ) । इस पुस्तक में प्रकृतिवादी ढंग से विवेचन है ।

### उसका दर्शन

स्पेन्सर का दर्शन यथार्थवादी माना जाता है श्रीर वह यथार्थवाद के एक बड़े पोषक माने जाते हैं। स्पेन्सर का विचार था कि यथार्थ श्रज्ञेय है। उसने इस प्रत्यिमज्ञा से श्रारम्भ किया कि वस्तुश्रों का हम लोगों के स्थार्थ का रूपों जा इस लोगों के सामने उपस्थित होना ही हम जान सकते हैं, इनके कारण हम नहीं जान सकते। फिर भी उसने मान लिया कि घटनाश्रों के परे भी कुछ चीज होती है श्रीर हम जो कुछ देखते हैं उन सबका श्राधार स्वरूप है यद्यपि हम इसके बारे में कुछ निश्चित बात नहीं कह सकते। इसे उसने शक्ति या तेज के रूप में स्थि किया है। यह तेज प्रत्यन्त दिखाई देने योग्य नहीं है।

स्पेन्सर एक महान् विकासवादी दार्शनिक था। अपने दर्शन में उसने निरीक्यिय सभी यथार्थ को एक सम्मिलित योजना के अन्तर्गत रखा है। उसे यह सम्मिलित योजना विकास और विलयन के सिद्धान्त से मिली।
विकास का सिद्धान्त मनुष्य विचासवादी प्रक्रिया का परिणाम है जो इस जगत में
भिलते हैं। यह नियम मनुष्य की उत्पत्ति का कारण है, यह नियम मनुष्य में भी
होता है और इसीसे उसका विकास होता है। मानव प्राणी जन्म लेता है और कई
अवस्थाओं से गुजरता है जैसे शैरावावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावग्था। लेकिन यह प्रक्रिया स्वतः पीछे चलती है और विपरीत कम में होती
है। स्वास्थ्य और शक्ति घटती है, आयु बढ़ती है तथा मौतिक शरीर का अन्त हो
जाता है। यही विलयन की प्रक्रिया है, विकास के ठीक उल्टे। विकास और

श्विलयन का यह सिद्धान्त जीव-विशान के चेत्र तथा प्रकृति के सम्पूर्ण चेत्र में काम करता है।

स्पेन्सर के अनुसार विकास सार्वभौमिक होता है श्रीर जीवन-विज्ञान, मनो-विज्ञान, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, तथा अन्य चेत्रों पर अपना प्रभाव रखता है। संस्कृति, नीति कला, विज्ञान, धर्म सभी की उत्पत्ति होती है श्रीर युवा चरम विकास, चृद्ध अवस्था से होकर आगे बढ़ते हैं श्रीर श्रन्त में नाश होता है। समाज भी एक विकासशील रचना है। परिवारों से बढ़ने से जातियाँ बन जाती हैं, जातियों से राज्य बनते हैं, श्रीर कुछ दिनों में ऐसी आशा की जाती है राज्य संसार के केन्द्रीकृत विशेष राज्य के रूप में हो जावेंगे। लेकिन अन्त में प्रत्येक वस्तु शन्य में विलय हो जावेगी जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई थी।

### उसके शिक्षा-सिद्धान्त

स्पेन्सर व्यक्तिवादी था श्रीर व्यक्ति के जीवन में राज्य द्वारा हस्तच्चेप पर वह हमेशा संशंकित रहता था। वह राज्य को प्राकृतिक विकास से युक्त तथा श्रार्थिक संविदाश्रों के कार्यान्धित करने तथा पारस्परिक रच्चा के लिए मनुष्य द्वारा बनाई गई संस्था के रूप में मानता था। उसका मुख्य कार्य श्रान्तिरिक भगड़े को रोकना तथा उसके सदस्यों की बाहरी श्राक्रमणों से रच्चा करना है श्रीर इसके श्रवावा राज्य की शक्ति बहुत सीमित होनी चाहिए। राज्य के कार्यों को बताते हुए स्पेन्सर ने न करने वाले कार्यों की एक सूची बनाई है। उद्योग के लिए कोई नियंत्रण नहीं होने चाहिए श्रीर समाज के सदस्यों के बीच प्रतियोगिताएँ होने देनी चाहिए तथा प्रोत्साहित भी करनी चाहिए। न तो कोई चर्च हो, न गरीबों को सहायता, न कोई सामाजिक विधान हो, संचेप में, कोई ऐसा समूहिक संगठन न हो जो प्राकृतिक चुनाव के नियम में बाधा डाले। उसका विश्वास था कि प्रत्येक ध्यक्ति की मलाई राज्य द्वारा बनाए गए विभियमों के न्यूनतम स्थापन द्वारा ही उत्तम ढंग से हो सकती है।

स्पेन्सर राज्य द्वारा शिक्षा के विरुद्ध था क्योंकि उसका विचार था कि माता-पिता श्रपने बालकों के लिए जिस प्रकार की शिक्षा देना चाहें उसमें उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए श्रीर राज्य द्वारा शिक्षा सन्चे रूप में नैतिक। राज्य द्वारा शिक्षा नहीं व्यक्ति बनाने में सहायता नहीं दे सकती है क्योंकि नैतिक। भावना का विकास बिना शिक्षा के भी होता है। स्पेन्सर ने सिद्ध किया कि विद्यालय के श्रस्तित्व का श्राधार प्रकृति में होता है। सीखना एक प्राकृतिक वस्तु है श्रीर यह तथ्य भी सचमुच स्वाभाविक है कि विद्यालय की सीखने की श्रावश्यकता से प्रौढ़ों द्वारा सिखाने की क्रियाश्रों श्रावश्यकता को प्रेरणा मिलती है। महत्वपूर्ण बात जिस पर विद्यालय की श्रावश्यकता श्राधारित है; व्यक्ति की श्रति व्यापक शैशवावस्था है जिसके कारण उसे दीर्घकाल तक रच्ना श्रीर निर्देशन की श्रावश्यकता पड़ती है।

## शिक्षा के उद्देश्य

"हाट नालेज इज आफ मोस्ट वर्थ ?" नामक अपने खेल में स्पेन्तर ने बोषित किया है कि शिक्षा का उद्देश्य है "पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना"। उसने बताया कि पूर्ण जीवन का तात्पर्य है कि हम लोग जान जावें कि किस प्रकार 'समो परिस्थितियों के अन्तर्गत सभी दिशाओं में आचरण का सही नियंत्रण्" किया गवे । इस प्रकार शिक्षा हमें "केवल भौतिक अर्थ में नहों प्रत्युत सबसे विस्तृत अर्थ ने जीवन" के लिए तैयार करे । "हमें जानना चाहिए कि हम किस प्रकार शारीर हो रोगों से बचावे; किस प्रकार मन को ठीक रखें; किस प्रकार अपनी समस्याओं के लिए प्रवन्य करें; किस प्रकार परिवार को पालें; किस प्रकार नागरिक की तरह व्यवहार करें और जीवन का आनन्द लें"। स्पेन्सर ने पूर्ण जीवन को जीवन की गाँच प्रमुख कियाओं तथा आवश्यकताओं में विश्लेषित किया है और उन्हें उनके नहत्व की हिन्द से निम्नलिखित कम में रखा है:—

- (१) स्रात्म सुरत्ताः पूर्यातया जीवन रखने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले प्रपने अस्तित्व को रखना पड़ता है श्रीर इसके लिए शरीर के रत्ता प्रथम स्रावश्यकता स्रस्तु, स्रात्म सुरत्ता के तात्कालिक लाभ सम्बन्धी ज्ञान का प्राथमिक महत्व है।
- (२) जीवन की आवश्यकताओं की प्राप्ति: आत्म सुरत्ता के बाद वे क्रियाएँ गती हैं जो जीवन के साधन प्राप्त करने में सहायता देनी हैं। इस प्रकार शिद्धा को यक्ति को धन कमाने में प्रत्यत्त रूप से सफलता के लिए प्रशिद्धित करनी चाहिए।
- (३) बालकों का पालन पोषण तथा विकास: स्पेन्सर का कथन था कि पुरुषों। था स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य सन्तानोपित्त का कार्य शिक्षा का यह एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वह भावी माता-पिता को आरंभिक प्रवस्था में बालकों की देख-भाल करने तथा बढ़ते हुए बालक और बालिकाओं के त्य में अनुशासित करने में सहायता करें।

- (४) सामाजिक श्रीर राजनीतिक सम्बन्धों को स्थापित करना । घर के बाहर क्यक्ति का समाज श्रीर राज्य के प्रति कर्त्ते व्य होता है। इसलिए उसे सामाजिक श्रीर उनमें दत्त होने की श्रावश्यकता पड़ती है। उसे एक बुद्धिमान नागरिक होना चाहिए जो प्रभावकारी सामाजिक एवं राजनीतिक कार्य के लिए तैयार रहे।
- (४) अवकाश का मोग: पूर्ण जीवन के अन्तर्गत जीवन के गंभीर व्यवसायों से कुछ मुक्ति भी सम्मिलित है जो संगीत, कविता, चित्रण आदि जैसी विभिन्न प्रकार की आनन्द लेने वाली क्रियाओं के उपभोग में लगायी जा सकती है।

स्पेन्सर के अनुसार आदर्श शिक्षा इन सभी क्रियाओं के लिए पूर्ण तैयारी है जिनकी आवश्यकता जीवन में पड़ती है। इस आदर्श को प्राप्त न होने पर भी शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक की तैयारी की मात्राओं के बीच एक उचित अनुपात स्थापित करना होना चाहिए। इन सभी क्रियाओं की ओर ध्यान देना चाहिए, सबसे अधिक ध्यान सबसे अधिक महत्व वाली क्रिया को उससे कम ध्यान कम महत्ववाली क्रिया को तथा न्यूनतम ध्यान सब से कम महत्व वाली क्रिया की आरेर होना चाहिए।

#### पाठ्यक्रम

स्पेन्सर ने विद्यालय के पाठ्यक्रम का प्रश्न एक विशेष तथा निश्चित रूप से उठाया। उसने कहा "तर्क पूर्ण पाठ्यक्रम के होने के पूर्व हमें यह निर्णय करना चाहिए कि हमें क्या जानना है अथवा बेकन के शब्दों में हमें शानों का अपेच्चिक मूल्य विधिरित करना चाहिए"। आपेच्चिक मूल्य निर्धारित करने का तात्पर्य है कि विषयों को कुछ मापदण्ड से आंकना चाहिए। स्पेन्सर के द्वारा प्रस्तावित मापदण्ड है विषय का जीवन में स्थान, किस प्रकार वह मानव कल्याण तथा सुख की प्राप्ति में सहायक है, संच्चेपतः वह कहाँ तक उपयोगी हो सकता है। उपयोगिता के आधार पर पाठ्यक्रम को निश्चित किया जावे यह विचार स्पेन्सर का था।

स्पेन्सर के अनुसार "शिद्धा का कार्य हमें सम्पूर्ण जीवन के लिए तैयार करन है, और एक शैद्धिक पाठ्य वस्तु को जाँचने का एक-मात्र तर्क-पूर्ण तरीका है वि कितनी मात्रा में वह इस कार्य को पूरा करता है। इस प्रकार के परीद्ध्या का प्रयोग करके जीवन-सुरद्धा को तत्त्व्या देने वाले जान सबसे अधिक महत्व वाले होते हैं ऐसे ज्ञान के उदाहरण हैं शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, मौतिक विज्ञान, रसायर विज्ञान आदि। महत्व के विचार से दूसरे स्थान पर वे ज्ञान आते हैं जो परोद्ध का रे भोजन, वस्त्र तथा आश्रय से समबंधित विज्ञानों तथा कलाओं के द्वारा जीवन-सुरद्ध प्रदान करते हैं। इस श्रेणी के अन्तर्गत गणित, यंत्र विज्ञान (मेकेनिक्स), मौतिः विज्ञान, रसायन विज्ञान, नन्द्यत्र विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, जीव विज्ञान आदि जैसे विषय

को रखा जाता है। इन विषयों का तथा समाज-शास्त्र का भी ज्ञान श्रीद्योगिक सफ-लता में बहुत सहायता देता है। कर से तीसरा स्थान सन्तान पालन के ज्ञान का है जिसमें जीवन के नियमों, शरीर-विज्ञान के सिद्धान्तों तथा मनोविज्ञान का ज्ञान सिम-लित है। चीथे स्थान पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का ज्ञान श्राता है जिससे व्यक्ति एक बुद्धिमान नागरिक बनता है। स्पेन्सर का विचार था कि इतिहास के श्रध्ययन का व्यवहारिक मूल्य श्रिषक नहीं है श्रीर यहाँ भी हमें विज्ञान पर निर्भर रहना पड़ता है। उसका विश्वास था कि जीव-विज्ञान तथा मनोविज्ञान नियमी-करणों का ज्ञान न होने से सामाजिक घटनाश्रों की तर्क-पूर्ण व्याख्या श्रसम्भव है। सब से श्रन्त में साहित्य, कला, सौंदर्यानुमृति श्रादि का ज्ञान श्राता है जो जीवन के श्रवकाश-काल में प्राप्त होता है। इस प्रकार महत्व के कम से प्राकृतिक विज्ञान सबसे पहले, उसके बाद समाज विज्ञान, श्रोर श्रन्त में उदार एवं सांस्कृतिक विषय श्राते हैं। श्रस्तु पाठ्यक्रम जीवन की श्रावश्यकताश्रों के श्रनुसार बनाया जावे।

स्पेन्सर के अनुसार उपरिकथित सभी विषयों की अोर ध्यान देना चाहिए लेकिन एक समान ध्यान न हो, पर मुख्य वैज्ञानिक ज्ञान की स्रोर देना चाहिए। उसने शास्त्रीय विषयों का विरोध किया श्रीर उन्हें श्राभूषण एवं सजावट की श्रेणी में रखा क्यों कि उसकी हृष्टि में ऋधिकांश लोगों के जीवन में इनका प्रत्यच लाभ नहीं है। उसने जोर दे कर कहा कि जीवन की तैयारी के लिए सभी विषयों के ज्ञान की अपेच्या विज्ञानों का ज्ञान हमेशा सबसे अविक उपयोगी है। उसने विज्ञान की उत्कृष्टता केवल विषय वस्त के आधार पर ही नहीं बल्कि अनुशान के आधार पर भी बताई । उसके अनुसार विज्ञान के अन्तर्गत जीवन का स्वींत्तम और मूल्यवान चीजें ही नहीं स्रातीं बल्कि वह तो स्मृति को प्रशिच्चित करता है, निर्णय शक्ति को बदाता है. व्यक्ति के तर्क का निरन्तर अभ्यास कराता है, वह कर्तव्यनिष्ठा और धैर्य का अभ्यास देता है तथा गुए एवं सच्चे धर्म के विकास में योगदान करता है। स्पेन्सर ने संकेत किया है कि केवल कुछ लोगों को जीवन में ज्ञान एवं अवकाश के उपभोग के लिए सांस्कृतिक विषयों की शिद्धा देने की अपेद्धा सभी को विज्ञान में सामान्य शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार "सबसे अधिक उपयोगी ज्ञान कौन है" रै इस प्रश्न का उत्तर स्पेन्सर के अनुसार "विज्ञान" था। विज्ञान एक प्रकार से सर्वप्रधानः विषय एवं केन्द्र ही माना गया है।

#### शिक्षण-विधि

स्पेन्सर का लेख "इन्टेलेक्युयल एजुकेशन" (बौद्धिक शिद्धा) पेस्तालोजी केः मुख्य सिद्धान्तो तथा सांस्कृतिक युग के सिद्धान्त (कलचर एपक थियोरी) का एक श्रावश्यक पुनर्कथन था। उसने रटकर सीखने श्रीर नियमों से पढ़ाने का विरोध किया। उसने कहा, "सही सही शब्दों को दुहराना सब कुछ है, उनके श्रर्थ को समभना कुछ नहीं है श्रीर इस प्रकार दुइराने में सीखने की भावना की बिल होती है"। इसी प्रकार उसके श्रानुसार नियमानुक्ल सिखाने में बिना यथार्थ ज्ञान के समभना होता है। उसका विचार था कि उचित श्रीर स्थायी लाभ वाले सामान्य नियमों को श्रावश्य प्रहण करना चाहिए। उसने संख्या, श्राकार श्रादि के सत्य ज्ञान को बालक के सामने स्थूल रूप में उपस्थित करने श्रीर ज्ञान प्राप्ति को सुखद बनाने की श्रावश्यकता पर जोर दिया है। स्पेन्सर के श्रानुसार प्रारम्भिक शिचा को श्रानन्द-दायक श्रीर रचिकर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। शिचा को मानसिक विकास की स्वामाविक प्रक्रिया के श्रानुख्य भी होना चाहिए जैसा कि पेस्तालोजी ने घोषित किया है। स्पेन्सर ने शिच्या विधि सम्बन्धी कुछ प्रसिद्ध सूत्रों का भी वर्णन किया है। ये सत्र निम्नलिखित हैं:—

- (१) सरल से जटिल की स्रोर बढ़ो। स्पेन्सर के स्रतुसार शिच्या का स्रारम्भ केवल कुछ विषयों से होना चाहिए तथा क्रमशः स्रिधिकाधिक विषय जोड़ दिए जावें स्रौर स्रन्त तक सभी विषयों का परिचय करा देना चाहिए। विषयों के परिचय ने ही नहीं बलिक उनके विवरणों में भी शिच्या 'सरल से जटिल की स्रोर' बढ़नी चाहिए। स्रारम्भ में साधारण स्रनुभवों से प्राप्त स्थूल स्रविश्लेषित विचारों को प्रस्तुत करना चाहिए स्रौर बाद में घीरे-धोरे विश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जटिलता दूर करनी चाहिए।
- (२) अनिश्चित से निश्चित की आरे बढ़ो : स्पेन्सर की घारणा कि थी कि शिक्षा में हमें मोटे विचारों से आरम्भ करना चाहिए । हमें इनको इस उद्देश्य से रखना चाहिए कि वे अनुभव के प्राप्त होने से घीरे-घीरे स्पष्ट हो जावें । ये अनुभ भव बुटियों को ठीक करेंगे और मस्तिष्क में निश्चित विचारों को बढ़ावेंगे ।
- (३) स्थूल से सूद्म की ऋोर बढ़ो : हर्बर्ट स्पेन्सर का कहना था कि हमारे पाठ स्थूल से ऋारम्म हों ऋौर सूद्म में समाप्त हों। यह सत्य है कि व्यक्ति ऋपने मान-सिक सब्जा में सूद्म सत्यों की संख्या तथा उनके गुण के ऋनुपात में शिव्हित होता है। छात्रों को स्थूल उदाहरणों ऋौर दृष्टान्तों के विश्लेषण तथा बोध से सूद्म सत्यों का ज्ञान प्राप्त होता है।
- (४) बालक की शिचा ऐतिहासिक दृष्टि से मानव जाति की शिचा से विधि एवं व्यवस्था दोनों में अनुकूलता रखे: स्पेन्सर के अनुसार शिचा लघु रूप में सम्यता का पुनरावृति होनी चाहिए; दूसरे शब्दों में व्यक्ति में ज्ञान की उत्पत्ति का

मार्ग वही हो जो जाति के ज्ञान की उत्पति का मार्ग हो। इसका अर्थ यह है कि शिक्षण की सामग्री का चुनाव तथा उसकी व्यवस्था मानव संस्कृति की ऐतिहासिक अवस्थाओं के द्वारा निश्चित होनी चाहिए।

- (४) अनुभवजन्य ज्ञान से तर्क पूर्ण ज्ञान की स्रोर बढ़ो: अनुभवजन्य ज्ञान अनुभव में निरीचित तथ्यों पर आश्रित होता है जब कि तर्कपूर्ण ज्ञान अनुभव-जन्य निरीच्यों के विवेचन एवं विश्लेषण द्वारा प्राप्त होता है और इस प्रकार तर्क-पूर्ण सत्य प्राप्त होता है। स्पेन्सर के अनुसार इसिलए प्रारम्भिक स्रध्ययन में शुद्ध प्रयोगात्मक परिचय होना चाहिए श्रीर बहुत से निरीच्यों के बाद ज्ञान संचित हो जाने पर ही तर्क की क्रिया आरम्भ करनी चाहिए।
- (६) शिचा में आ्रात्म विकास की प्रक्रिया को सर्वाधिक प्रोत्साहित करनी चाहिए : बालकों को स्वयं अन्वेषण करने तथा अपने परिणाम निकालने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए । उन्हें जितना कम हो सके उतना बताना चाहिए और जितना अधिक सम्भव हो सके उतना खोज करना चाहिए ।
- (७) शिचा स्नानन्ददायक हो। स्पेन्सर का कहना है कि "हमें हमेशा रुचि स्नीर प्रसन्नता भी देने वाली विधि का पता लगाना चाहिए स्नीर यही विधि जैसा सभी परीच्यों से सिद्ध होता है हमेशा सही विधि होगी।"

#### नैतिक शिक्षा

"मॉरल एज्केशन" (नैतिक शिचा) लेख स्पेन्सर को वास्तव में एक प्रकृति-वादी दार्शनिक के रूप में उपस्थित करता है। नैतिक शिचा के सम्बन्ध में उसने प्राकृतिक परिशाम के नियम को अपने निर्देशक सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया है। उसके अनुसार यह नियम सबसे उपयुक्त ढंग का है और बाल्यावस्था तथा युवावस्था दोनों में समान रूप से लागू होता है। उसने कहा है कि "नैतिक अनुशासन के सच्चे सिद्धान्त और प्रयोग को प्रकृति सबसे सरल ढंग से प्रकट करती है"। एक उदाहरण के रूप में उसने बताया कि जब एक बालक गिरता है या मेज से सिर लड़ाता है, तो उसे पीड़ा होती है, जिसकी स्मृति उसे अधिक सावधान बना देती है; और इस प्रकार के अनुभवों की पुनरावृति से वह अपनी गतियों का उचित निर्देशन अन्त में करना सीख जाता है। प्रकृति द्वारा दर्गड के विषय में वह करता है कि ये कृतिम और अनावश्यक पीड़ा देना नहीं है प्रत्युत ये तो क्रिया पर लाम हेतु नियंत्रण मात्र है। स्पेन्सर ने प्राकृतिक दर्गड के पन्न में कुछ समर्थन दिए हैं। वे नीचे दिए जा रहे हैं:—

- (१) व्यक्ति अपने गलत कामों के परिणाम से बच नहीं सकता है।
- (२) प्राकृतिक परिस्माम नियत रूप से क्रिया के बाद मिलते हैं।

- (३) दराड उस समय मिलता है जब उसका अनुभव सबसे तीच्या होता है।
- (४) दराड क्रिया के अनुपात में मिलता है।
- ( 🗴 ) यह शुद्ध न्याय का नियमन है श्रीर इसे प्रत्येक बालक को मानना ही पड़ेगा।
- (६) इसकी उपस्थिति के कारण और परिगाम का सही ज्ञान होता है।
- (७) यह उचित स्रोर श्रनुचित श्राचरण का तर्कपूर्ण ज्ञान देता है।
- ( ८ ) माता-पिता एवं बालक दोनों के स्वभाव के उद्विग्न होने की इस व्यवस्था के अन्तर्गत सामान्य व्यवस्था की अपेत्ता कम सम्भावना होती है।

फिर भी स्पेन्सर प्राकृतिक दर्गड के इस सिद्धान्त की सीमान्नों से श्राभित्र था श्रीर उसने स्वयं स्वीकार भी किया है। "इन श्राकस्मिक संकटों में जहाँ श्रांगों के दूटने या श्रान्य गम्भीर चोटों का भय हुश्रा करता है प्रबल रोक-थाम की श्रावश्यकता पड़ती है। इस लिए सर्वोत्तम उपाय है कि बालक को विपत्ति की चेतावनी दे दी जावे तथा किसी गम्भीर चिति से बचने के लिए तैयार रखा जावे"।

प्राकृतिक परिणामों के सिद्धान्त को स्पष्ट करने के बाद स्पेन्सर ने नैतिक आचरण सम्बंधी कुछ सूत्र श्रीर नियम बताए हैं। वे हैं:—

- (१) बालक से अधिक मात्रा में नैतिक अञ्जाई की आशा करनी चाहिए।
- (२) बालकों के लिए अञ्छे श्राचरण का उच स्तर निर्धारित करना बुद्धिमानी नहीं है।
- (३) उच्चतर नैतिकता का विकास घीमी गति से होना चाहिए।
- (४) यह देखकर अपने को सन्दुष्ट करो कि तुम्हारे बालक अपने किए हुए का प्राकृतिक परिणाम हमेशा भोगता है।
- (१) एक अनुरागहीन व्यक्ति के रूप में व्यवहार करने का प्रयत्न मत करो । हुख श्रीर रोष जहाँ आवश्यक हो प्रकट करना चाहिए।
- (६) आज्ञाओं का परिमित प्रयोग करो। इसका प्रयोग अन्य साधनों के असफल होने पर ही होना चाहिए। लेकिन जब कभी आज्ञा दो तो दृता और निर्णय के साथ दो।
- (७) अनुशासन का उद्देश्य स्वयं पर शासन करने वाला व्यक्ति उत्पन्न करना होना चाहिए।

## शारीरिक शिक्षा

"फिज़ीकल एज्केशन" (शारीरिक शिचा) लेख में स्पेन्सर ने बालकों को शारीरिक शिचा की श्रावश्यकता पर बल दिया है तथा भोजन, वस्त्र एवं व्यायाम सम्बंधी बहुत से साधारण नियमों को बताया है। उसने कहा है कि "बालकों को श्रापने सामने उपस्थित संघर्ष का सामना करने के लिए उन्हें केवल बौद्धिक रूप से तैयार करने हेत शिद्धा नहीं होनी चाहिए बल्कि शारीरिक रूप से इस योग्य बनाना चाहिए कि वे उसके अत्यधिक द्वित को सहन कर सकें"। उसने निर्देश किया कि बालकों को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जिसमें अत्यन्त सम्भव मात्रा में पौष्टिकता तथा पाचन गुण होना चाहिए। बालकों का वस्त्र कभी भी इतना अधिक न हो कि वह दुखद उष्ण्वा उत्पन्न करे, वह हमेशा इतना पर्याप्त होना चाहिए कि सामान्यतः उंडक न मालूम हो। शारीरिक शिद्धा का जहाँ तक सम्बंध है वह बालकों की मूल-प्रवृतियों की उत्तेजनाओं के अनुसार होनी चाहिए जिससे लाभ उठाया जा सके।

## आलोचनाएँ

स्पेन्सर के शिक्षा सम्बंधी विचारों की कुछ महत्वपूर्ण श्रालोचनाएँ नीचे पहें इ

- (१) स्पेन्सर का विचार है कि सार्वभौमिक सुख राज्य के नियंग्ण को सक से कम कर देने में स्वयंमेव प्राप्त होगा। यह विचार आधुनिक समय के प्रगतिशील राज्यों में अधिक लामप्रद नहीं है। ऐसे आधुनिक राज्य की हम कल्पना नहीं कर सकते जिसमें सामाजिक दायित्व की कोई भावना ही न हो और जो सामाजिक विधान से साधारण जनता की दशा को सुधारने का प्रयत्न करे।
- (२) उसके द्वारा निर्धारित शिद्धा का उद्देश्य—"सम्पूर्ण जीवन की तैयारी"— अत्यधिक अस्पष्ट और सामान्य है जो शिद्ध्यण कार्य में लगे हुए लोगों के लिए अधिक मूल्य वाला नहीं है। यह एक स्पष्ट लद्द्य की ओर संकेत नहीं करता है जिस ओर शैद्धिक प्रयत्नों को निर्देशित करना चाहिए।
- (३) बालकों को पालने के ज्ञान के महत्व के विषय में दो मत नहीं हो सकते हैं लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या उसे बालकों को पढ़ाना चाहिए। इसका उत्तर नकारात्मक होगा। इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाल्यावस्था उचित समय नहीं है।
- (४) स्पेन्सर ने विज्ञान-शिच्चण के मूल्य को ऋतिरंजित किया है तथा संस्कृ-तिक और साहित्यिक विषयों के मूल्य को परखने में ऋसफल रहा है।
- (४) उसने यह समभने में भूल की कि जो कुछ विशान-शिच्या की बातें उसके मस्तिष्क में थीं उसका ऋषिकांश बड़े विद्यार्थियों तथा विशेषश्चों के लिए ही उपयुक्त है। स्पेन्सर के द्वारा कथित शारीर-विशान, भूगर्भ-विशान, नच्न-विशान, यंत्र-विशान, ऋादि बालक नहीं समभ सकते तथा न तो इन विशानों का पूर्ण शास करने क लिए उनके पास समय ही है।
- (६) स्पेन्सर ने कहा है कि विज्ञान के श्रध्ययन के फलस्वरूप स्मृति का श्रच्छी तरह से प्रशिक्त होता है, बोध श्रीर निर्णय का प्रयोग होता है, श्रादि।

परन्तु वह यह भूज गया कि भाषा-शिच्चण से भी यही होता है श्रीर कुछ बातों में विज्ञानों की श्रपेचा श्रिषक भी।

- (७) स्पेन्सर के शिच्या-सूत्र बहुत ही सामान्य और अस्पन्ट है जो अध्यापक के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। उसके सूत्रों में केवल शिच्चा के रूप पर विचार हुआ है न कि विभिन्न विकासावस्थाओं में बालकों की आयु, योग्यता और हिटकोण पर।
- ( ५) ''प्राकृतिक परिणामों'' के सिद्धान्त की कड़ी श्रालोचना हुई है। यह सिद्धान्त शि ज्ञात्मक होने को श्रपे ज्ञा न कारात्मक एवं निषेधात्मक है। इसके श्रलावा यह पूर्णत्या व्यक्तिवादी है; यह इस तथ्य पर विचार नहीं करता कि बहुत सी दशाश्रों में दण्ड का तत्व किया को सामाजिक श्रमान्यता देने में होता है।
- (६) पाठ्य के विषयं को स्पेन्सर ने जो क्रम दिया है उससे उनकी आव-श्यकता श्रोर महत्ता भी कम या श्रिधिक होती है। इस विचार से कुछ विषयों का महत्व घटता है श्रीर कुछ का बढ़ता है। वास्तव में इस प्रकार क्रम देना अनुचित है।

#### उसका प्रभाव

निःसन्देह शैचिक विचार पर स्पेन्सर का प्रभाव विस्तृत और हितकारी दोनों था। वह विज्ञान के लिए जोर देने में ऐसे समय में सही था जबकि विद्यालय के पाठ्य-क्रम में वैद्यानिक विषयों को कोई स्थान नहीं मिला था यद्यपि विज्ञान की विभिन्न शाखान्त्रों ने उन्नित की थी श्रीर प्रयोग उद्योग में हो रहा था। निश्चय ही उसने दूरद्शिता के साथ कहा कि श्राधुनिक दशाश्रों में प्रत्येक के लिए कुछ मात्रा में वैज्ञानिक ज्ञान श्राव-स्थक है। स्पेन्सर को पाठ्यक्रम-विकास के श्रान्दोलन के इतिहास में स्थान देना चाहिए विशेषकर उस श्रान्दोलन में जिसके कारण विज्ञानों को पाठ्यक्रम में सम्मिलत किया गया। इस प्रकार प्रारम्भिक, तथा माध्यिक विद्यालयों श्रीर उच्च शिक्षा संस्थाश्रों में विज्ञान के श्रध्ययन का तेजी से प्रचलन हुआ। इसका परिणाम यह भी हुआ कि सामाजिक विज्ञानों की नवीन शाखाश्रों में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग बढा।

स्पेन्सर शिचा के उद्देश्य और प्रयोजन पर लिखने वालों में से एक महान् लेखक था और उसकी पुस्तक ने शैचिक प्रयोग को नवीन रूप देने में बहुत प्रभाव डाला। "सम्पूर्ण जीवन" का उद्देश्य शिचा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया है, तथा "शिच्या सूत्र" प्रशिच्या महाविद्यालयों के छात्रों के लिये एक महत्वपूर्ण प्रकर्या है। शारीरिक शिचा सम्बन्धी उसके सुक्तावों का प्रभाव बाद की सन्तित पर बहुत पड़ा है। शिच्या और जीवन को साथ-साथ जोड़ने का यह प्रथम प्रयास था जिसे बाद में जान डीवी ने भी स्वीकार किया और प्रयोग में लाया। इस प्रकार स्पेन्सर का प्रभाव प्रयोग-वादियों पर भी पड़ा ऐसा कहा जाता है। "यदि किसी भी प्रकार की मुक्ति ग्रथवा सहायता की ग्राशा करनी है तो हमें बालकों की ग्रोर ग्रपनी इंडिट डालनी चाहिए क्योंकि बालक ही मनुष्य एवम् मानव-समाज का निर्माता है।"

£ ha

— मॉन्टेसरी

अध्याय—७

## मेरिया मॉन्टेसरी

( १८७०— १६४२ )

## भूमिका

एक लब्ध-प्रतिष्ठ शिक्षा-नेता द्वारा व्यक्त निम्नलिखित विचारों के द्वारा मेरिया मॉन्टेसरी की महानता सरलता से श्रांकी जा सकती है। उनका कथन है "किसी भी पीढ़ी में एक बार श्रवश्य ही एक ऐसी प्रतिभासम्पन्न एवम् नवजीवन के सन्देश से युक्त श्रात्मा जन्म लेती है जो कि सम्पूर्ण मनुष्यों को नूतन कार्यों एवम् साहसी प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा के इतिहास में ऐसी महान् श्रात्माएँ हुई हैं। श्रपनी इस पीढ़ी में इस प्रकार की जिस महान् श्रात्मा ने जन्म लिया है वह है मेरिया मॉन्टे-सरी"। उन्होंने सर्वप्रथम बाल्यावस्था के श्रित संवेदनशील काल की खोज कर शिक्षा के ज्ञेत्र में उसके प्रयोग को महत्व दिया है। उन्होंने बालकों के श्रिविकारों के प्रति जोरदार श्रावाज उठाई तथा बालकों के लिए एक ऐसे वातावरण प्रस्तुत करने पर बल दिया जो कि उनके उचित विकास की श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करता हो तथा जहाँ पर बालक बाधा-विहीन एवम् हस्तच्चेप-होन स्वतंत्रता की वायु में श्वास ले सके। मॉन्टेसरी ने बालकों की शिक्षा के चेत्र में स्तुत्य कार्य किया है। विद्यालय जाने के पूर्व के बालकों की शिक्षा के सम्बन्ध में मनोविज्ञान पर श्राद्योपन्त श्राधारित श्राधुनिकतम् एवम् सर्वव्यापक जिस शिक्षण विधि को इतनी श्रिधिक मान्यता प्राप्त हुई है उसका श्रेय मॉन्टेसरी को ही है। उसने श्रपनी शिक्षण विधि के द्वारा बालकों



मेरिया मॉन्टेसरी ( १८७०-१६५२ )

# अध्याय—७

मेरिया मॉन्टेसरी

स्वभाव में श्राश्चर्यजनक रूपान्तर किया है। उसने श्रपनी विधि द्वारा 'चिड़चिड़े भाव से प्रसन्नचित्त कार्यकर्ता' के रूप में तथा श्रान्यंत्रित एवम् शरारती बालक एक श्राध्यात्मिकता से युक्त शान्त बालक के रूप में परिवर्तित किया है। उसे महान् श्रेय तो इस बात का है कि उसने उपेक्ति बालकों को कार्यों की विभिन्न शेजनाश्रों में उचित स्थान प्रदान किया है। उसने सिद्धान्त एवम् व्यवहार में सदैव मानव जाति के लिए एक मजबूत एवम् सशक्त नींव पर सुख श्रोर शान्ति का भव्य भवन निर्मित करने की श्राशा सुदृद्ध कर दी है। सुख श्रोर शान्ति की यह नींव है । साल को वालकों की सर्वथा स्वतंत्र एवम् प्रजातांत्रिक शिक्ता।

## जीवन तथा शिक्षा-रचनाएँ

डा० मेरिया मॉन्टेसरी का जन्म रोम के इटली शहर के एक सम्पन्न परिवार ं सन् १८०० ई० में हुन्रा था। रोम के विश्वविद्यालय में उसने डाक्टरी की शिक्षा । संकी। मॉन्टेसरी रोम विश्वविद्यालय से एम० डी० (डाक्टर इन मेडिसिन) की उपाधि प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् उसने मन्द इदि एवम् ऋंगविहीन बालकों की चिकित्सा का कार्य प्रारम्भ कर दिया। ऋपने इन ऋनुभवों के फलस्वरूप उसने बालकों की शिक्षा की एक नई पद्धति का निर्माण किया। मॉन्टेसरी ने विद्यालय जाने के पूर्व शिक्षा का मूल ऋषधार 'इन्द्रिय-शिक्षण' बनाया। यह मॉन्टेसरी की चिकित्सा विषयक प्रशिक्षण के महत्व को प्रकट करता है।

बालकों के साथ उसका प्रथम अनुभव उस समय हुआ जब वह विश्वविद्यालय के मानसिक चिकित्सालय की एक सहायिका थी । बाद में वह विकलांग बालकों के एक विद्यालय की निर्देशिका बन गई । यहीं उसके मन में बालकों की शिचा के सम्बन्ध में उच्च जायत हुई । उसने लिखा है कि "मैंने यह अनुभव किया है कि मानसिक न्यूनता मुख्य रूप से चिकित्सा सम्बन्धी प्रश्न न होकर शिचा सम्बन्धी प्रश्न है।" मानसिक मन्द बुद्धिता की चिकित्सा के दो महान स्तम्म 'एडवर्ड सेग्वन' तथा 'डाक्टर इटार्ड से वह बहुत अधिक प्रभावित हुई । उसने उनके कुछ उपायों को प्रह्मा कर प्रयोग भी किया जिसमें उसे आश्चर्यजनक और महान सफलता प्राप्त हुई । १६०६ ई० में बालकों से व्यावसायिक रूप में सम्बद्ध होने पर उसमें शिचा के प्रति उच्च उत्पन्न हुई । उसने 'बालकों के घर' नामक अनेक विद्यालयों की स्थापना की । ये विद्यालय शिचा की प्रयोगशाला के रूप में बन गए । वस्तुतः उसके जीवन का यह काल बालकों की शिचा सम्बन्धी गहन अध्ययन का एक व्यावहारिक परि-णामों का काल था।

उसे इस बात का विश्वास हो गया कि विकारयुक्त बालकों के लिए प्रयुक्त शिच्या विधि में जो कुछ तर्कपूर्ण शिच्या के सिद्धान्त मिलते हैं उनका यदि सामान्य बुद्धि बालक पर प्रयोग हो तो उनसे व्यक्तित्व का बहुत अधिक विकास हो सकता है। एक प्रौढ़ महिला के रूप में मैडम मॉन्टेसरी ने विश्वविद्यालय से प्रयोगात्मक मनो-विज्ञान तथा शिच्या विज्ञान में सात वर्ष की शिच्या ग्रह्ण की। इस प्रकार उसने रोम के बाल विद्यालयों की संगठनकत्री के पद पर नियुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर ली। रोम की सरकार ने उसे उक्त पद पर प्रतिष्ठित भी कर दिया। इस प्रकार उसे अपनी शिच्या-विधि के प्रयोग में उन बालकों की प्रवृत्तियों के अध्ययन का सुअवसर प्राप्त हुआ जो विशेष रूप से निर्मित स्वतंत्र वातावरण में खेलते थे। अपनी शिच्यण विधि के सम्बन्ध में उसने स्वयं लिखा है, "मैंने जो कुछ भी व्यक्त किया है वह केवल बालक का अध्ययन है, तथा उसने मुक्ते जो कुछ दिया है उसे ग्रहण तथा व्यक्त करना ही वस्तुतः मॉन्टेसरी शिच्यण विधि का सार है।"

मॉन्टेसरी पद्धति पर श्राधारित शिशु विद्यालय की स्थापना संसार के सुख्यमुख्य देशों में हो गई तथा मॉन्टेसरी इस शिक्षा-श्रान्दोलन, जिनको शिक्षा के इतिहास में स्थायी महत्व प्राप्त हो चुका था, की श्रप्रगामिनी के रूप में विख्यात हुई !
सन् १६१३ ई० में उसने प्रथम श्रन्तर्राष्ट्रीय व्याख्यान माला का समारम्भ किया
तथा उसने संयुक्त राष्ट्र का भ्रमण भी किया । सन् १६१६ ई० में वह लन्दन गई
जहाँ पर उसने श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया । मॉन्टेसरी विधि
पर मारत में स्थापित विद्यालयों के संगठन-कर्त्ताश्रों के निमंत्रण पर मेरिया मॉन्टेसरी
भारतवर्ष भी पघारीं । उसने श्रद्यार, काश्मीर, श्रहमदाबाद, पूना तथा श्रन्य स्थानों
पर प्रशिक्षण शिविर का संगठन किया । इस प्रकार भारत में लगभग दस वर्षों तक
निवास करने के पश्चात् वह पुनः इटली लौट गई जहाँ उसका देहान्त सन् १६४२
में हो गया ।

डाक्टर मैडम मेरिया मॉन्टेसरी की मुख्य रचनाएँ निम्नलिखित हैं:—
'दी सिक्रेट आफ चाइल्डहुड', 'दी मॉन्टेसरी मेथड', 'एड्रकेशन फार ए न्यू वर्ल्ड' तथा 'चाइल्ड टेनिंग'।

### उसका दर्शन

मॉन्टेसर कैथोलिक सम्प्रदाय को मानने वाली, प्रजातान्त्रिक तथा वैज्ञानिक थी। उसकी इस विविधता के कारण उसके दार्शानिक विचारों का एकीकरण करना अति कठिन है। एक कैथोलिक होने के कारण वह न तो प्रयोजनवादी और न प्रकृतिवादी ही जान पड़ती है। 'रस्क' उसके दर्शन को 'श्राध्यात्मिक यथार्थवाद' के नाम से संबोधित करता है। यह संबोधन इस बात को प्रकट करता है कि बालकों की विकासात्मक श्रावश्यकताश्रों की श्रोर उसका ध्यान तथा वास्तविक जगत् के व्याव हिंकि श्रमुमवों पर उसका बिशेष बल उसके धार्मिक सिद्धान्तों से श्रसंगतः पूर्ण नहीं था। 'हेस्सेन' का विचार है कि मॉन्टेसरी प्राकृतिक विज्ञानों के लिए त्व्यवश्यसान तमक श्रादर सत्कार से सम्बन्धित संकीर्ण ऐन्द्रिकता एवम् प्रकृतिवाद से पूर्ण रूपेण अस्त हैं। डाक्टरी व्यवसाय के उत्पन्न सुगम श्रमुमानों के कारण उसके सिद्धान्तों वा श्राध्यात्मिक श्राधार श्रत्यन्त श्रस्पष्ट हो गया है। श्रतएव उसके दार्शनिक हा दिकोरण को प्रकृतिवादी संज्ञा से श्रमिहित किया जा सकता है।

#### मॉन्टेसरी का शिक्षा सिद्धान्त

मॉन्टेसरी विधि का गम्भीर श्रध्ययन इस बात को प्रकट कर देगा कि इस के लेखक द्वारा प्रतिपादित विद्वान्त विगत शिक्ताविदों विशेष रूपेण फोबेल के विचारों का अधिक विकसित रूप है। एक प्रकार से मॉन्टेसरी ने फोबेल के प्रधान सिद्धान्ते को फिर से खोज कर अपने रूप से अपनी विधि में प्रयुक्त किया है। मॉन्टेसरी के महत्वपूर्ण शिक्ता सिद्धान्त, जिन पर हम विचार करेंगे, निम्नलिखित हैं:— (रिष्वालक सम्बन्धी विचारधारा, (२) प्राकृतिक विकास, (३) स्वतन्त्रता, (४) स्वतन्त्रता द्वारा श्रनुशासन, (४) खेल द्वारा शिक्ता, (६) श्रात्म शिक्ता, (७) कानेन्द्रियों की शिक्ता, (८) सामाजिक शिक्ता।

मॉन्टेसरी की शिच्या विधि को समभने के लिए हमें उसकी बाल सम्बन्धी विचारधारा को जानना चाहिए। उसने बालक को स्वस्थ समाज की आधारशिला एवम् संपूर्ण उन्नित का उद्गम माना है। उसने हस बात की घोषणा की है कि "यदि किसी भी प्रकार की मुक्ति अथवा सहायता की आशा करनी है तो हमें बालकों की ओर अपनी इस्टिट डालनी चाहिए क्योंकि बालक ही सम्पूर्ण समाज और मानव का निर्माता है"। मॉन्टेसरी के अनुसार जब तक हम बालकों की आत्मा के प्रच्छन्न गुणों को प्रकाशित अथवा समभने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक कोई भी सम्यता अथवा संस्कृति पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकती। वह उन श्रेष्ठ शिच्चाविदों में थी जिन्होंने शिशु शिचा के महत्व को प्रतिपादित किया है। उसने यह विचार प्रकट किया है कि पूर्व-प्राथमिक स्तर में, जब कि बालक का मस्तिष्क अति ग्रहणशील होता है तथा भावी जीवन का आधार निर्मित करता है, सुधार को प्रारम्भ करना चाहिए। बचपन अति साधारण मंवेदनशीलता का काल है। इस समय, वातावरण के विभिन्न वस्तुओं के प्रभावों, इस्थों, शुक्हों को ग्रहण् करने की श्रांक अति तीन होती है। बालक में शरीर एवम्

आतमा के विकास के नियम निहित रहते हैं। मॉन्टेसरी ने बालक को विकासशील श्रीर संवेदनशील प्राणी माना है श्रीर इसी के आधार पर वह वातावरण के साथ अपना अनुकूलन करता है तथा अनुभव श्रीर ज्ञान ग्रहण करता है। उसे हमें शिचा इस प्रकार देनी चाहिए जो कि इन विकास के नियमों के उपयुक्त हो।

मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा से यह ताल्यर्य बिलकुल नहीं है कि मनुष्य के व्यक्तित्व को किसी दार्शनिक की विचारघारा के अनुकृत निर्मित कर लिया जाय श्रीर न इसका यह भी मतलब है कि उसको किसी विशेष नैसर्गिक विकास संस्कृति या सभ्यता को प्रहुण करने के लिए वाध्य किया जाय वरन् उसका तात्पर्य है बालक की स्नान्तरिक शक्तियों को विकास के नैसर्गिक नियमों के अनुसार पुष्पित करना। अतएव बालक को शिच्चित करते समय हमें कठोरता एवम् दमन के मार्ग को बिल्क्कल ही त्याग देना होगा तथा विकास के निश्चित सिद्धान्तौ के अनुसार प्राकृतिक मार्ग को ग्रहण करना होगा। शिच्चक का यह कार्यः है कि वह इन विकास के सिद्धानतों का निरीक्षण करे एवन उसको निश्चित कर बालक को उसकी शक्तियों को पूर्ण विकास एवम् प्रयोग में सहायता प्रदान करे। "शिचा का अर्थ'' मॉन्टेसरी कहती है कि "बालक के जीवन को सामान्य रूप से विकसित करने के लिए सिक्रय सहायता देने से लगाना चाहिए"। शिक्षा का सम्पूर्ण उद्देश्य वालक को अपने श्राप को विकितित करने के योग्य बनने के लिए श्रावश्यक सहायता प्रदान करना है। बालक को जो यह सहायता दी जाय वह उसकी ब्रात्मिक ब्रावश्य-कतात्रों के अनुसार होनी चाहिए। व्यापक अर्थ में आत्माविषयक आवश्यकतात्रों के अन्तर्गत बालक के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में उत्पन्न शारीरिक, मानिषक, सामाजिक एवम् नैतिक श्रावश्यकताएँ श्राती हैं।

भॉन्टेसरी को बालकों की स्वतंत्रता में बड़ा विश्वास है। बालकों के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग करती हुई वह कहती है कि बालक के विकास के काल में इसका प्रधान प्रयोजन हस्तचेष की अनुपस्थिति होनी चाहिए। बालकों के लिए जिस स्वतन्त्रता की उसने माँग की है वह अध्यापकों अथवा माता-पिता से छुटकारा नहीं है, न तो यह प्राकृतिक नियमों अथवा राज्य अथवा समाज के नियमों से मुक्ति प्राप्त करना ही है वरन् यह तो आदम-विकास एवम् आत्म-जान प्राप्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है। मॉन्टेसरी की हिट्ट में कोई भी व्यक्ति उस समय तक वास्तव में मुक्त नहीं है जब तक कि वह स्वतंत्र न हो जाय और वह स्वतंत्र उसी अवस्था में हो सकता है कि वह आत्म-निर्मन हो तथा अन्य किसी की सहायता के बिना अपने आप कार्य करने के योग्य हो सके। यह

स्वतन्त्रता बालक द्वारा स्वतन्त्र किया करने की आवश्यकता प्रकट करती है। इस स्वतन्त्रता के अन्तर्गत बालकों की सुप्त रचनात्मक शक्तियों के स्वतन्त्र विकास एवम् अभिन्यिक के लिए प्रत्येक सुविधा प्रदान की जाती है। मॉन्टेसरी ने जिस स्वतन्त्रता को प्रतिपोषित किया है वह कोई स्वच्छन्दता नहीं है वरन् यह "एक सुव्यवस्थित स्वतन्त्रता है"। बालक उस समय तक अपने को अभिन्यिक करने के लिए स्वतन्त्र है जब तक कि वह अन्य बालकों की इसी प्रकार की स्वतन्त्रता में बाधा नहीं पहुँ-चाता। मॉन्टेसरी विधि में बालक को अपनी क्रियाओं को चुनने तथा अपनी रुचि तथा शक्ति के अनुसार स्वयं कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है।

मॉन्टेसरी ने स्वतंत्रता एवम् अनुशासन को एक दूसरे का विरोधी न मानकर पारस्परिक पूरक माना है। उसने कहा है ''पूर्य अनुशासन को प्राप्त करने के लिए हमारे पास स्वतन्त्रता होनी चाहिए तथा स्वतन्त्रता की रुवा स्वतन्त्रता के द्वारा करने के लिए हममें पूर्ण अनुशासन होना चाहिए"। अत-श्र<mark>नुशासन</mark> एव उसके विचार में अनुशासन स्वतन्त्रता से ही प्राप्त होता है। उसने लिखा है कि "मैं उस व्यक्ति को अनुशासन युक्त नहीं मानती जो कि किसी गुंगे व्यक्ति की भाँति कृत्रिम मौन को प्रहुण करता है अथवा लकवा की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की भाँति श्रचल रहता है वरन में तो उसी व्यक्ति को श्रनुशासन से पूर्ण मानती हूँ जो अपने आप पर पूर्ण अधिकार रखता है तथा अपने व्यवहार को स्वयम् परिचालित करता है"। वास्तव में जब प्रत्येक व्यक्ति को समान स्वतन्त्रता प्रदान की जाती है तो उसकी सरचा एवम नियंत्रण की भावना भी प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त अनुशासन की समस्या का सम्बन्ध कार्य तथा किसी कार्य पर एकायता के विकास से हैं। बालक को निर्मित वातावरण, उपयुक्त सामग्री तथा काम करने की श्रावश्यक स्वतंत्रता को प्रदान करने से उसमें कार्य करने की प्रवल इन्छा उत्पन्न होती है तथा उसमें सहवात अनुशासन अथवा आन्तरिक आत्म-नियंत्रण की भावना का जन्म होता है श्रीर वह कार्य श्रारंभ करने की खमता, श्रात्म-विश्वास स्रादि जैसे गुणों को विकसित कर लेता है। इस प्रकार प्राचीन परम्परा-सम्मत स्थिर अनुशासन के स्थान पर मॉन्टेसरी ने स्वतन्त्रता के द्वारा अनुशासन तथा ऐसे कार्यों के द्वारा अनुशासन जिनसे बालक में महान चारित्रिक गुण विकसित हो सके, को प्रतिष्ठित किया है।

खेल के महत्व पर दृष्टिपात करते हुए मॉन्टेसरी ने कहा है कि बालक को सर्वश्रेष्ठ शिचा खेल के द्वारा दी जा सकती है। बालक खेल के द्वारा वस्तुश्रों का श्राम श्रासानी से प्राप्त कर सकता है। "एक बालक जो कि श्रपना श्रिधकांश समय

खेल में ही व्यतीत करता है अपना समय व्यर्थ नहीं गुजारता। वह तो अपने को शिक्ति करने में व्यस्त रहता है'। बालक स्वयम् करके, अनुम्व के द्वारा शिक्षा शिक्ति करने में व्यस्त रहता है'। बालक स्वयम् करके, अनुम्व के द्वारा तथा तथा तथा जिल्ला है। उसकी गह-नतम रुचि है, वस्तुओं की खोज करना, प्रहण करना तथा प्राप्त करना। बालक की आत्म-प्रकाशन की इच्छा भी उसके खेल के कार्यों से प्रकट होती है। खेल के दौरान में बालक अनुभव करने, सोचने तथा कार्य करने की आदत डाल लेता है। अतएव बालक की शिक्षा के लिए खेल एक महत्वपूर्ण साधन है। जीवन की अधिकांश गम्भीर समस्वाओं का सरलतापूर्वक सामना एवम् हल खेल द्वारा प्रसन्तापूर्वक किया जा सकता है। किन्तु खेल के शैच्छिक मृत्य को प्राप्त करने के लिए बालक की खेल की प्रवृत्ति को, उनके व्यस्त कार्य को सुनियन्त्रित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए, निश्चित समग्री द्वारा नियंत्रित एवम् निर्देशित करना चाहिए।

मॉन्टेसरी के अनुसार उच्चकोटि की शिला केवल स्व-शिला अथवा आरम-शिद्धा है। स्व-शिद्धा की प्रशंसा करते हुए किलपेट्रिक ने लिखा है कि "जितना अधिक बालक अपनी अनुभूति से बिना किसी अध्यापक की सहायता स्व-शिक्षा से सीखता है उतना अधिक वह ज्ञान का अधिकारी होता है"। इससे श्रेष्ठ कीन सी बात हो सकती है कि बालक अपनी समस्याओं पर स्वयम विचार करे तथा वह स्वयम समस्या के हल के लिए कोई योजना बनाए तथा अन्त में उसे स्वयम् के प्रयोगों द्वारा ज्ञात हो जाय कि उसकी योजना पूर्ण रूपेण ठीक है। स्व शिक्षा को सम्भव बनाने के लिए मॉन्टेसरी ने 'डाइडेक्टिक मैटीरियल' नामक शिचा-सामग्रियों की रचना की है। मॉन्टेसरी की डाइडेक्टिक मैटीरियल्स, अथवा शिचा समग्री नि संदेह फोबेल के उपहारों का एक महान परिवर्धित एवम विकसित क्ष है। इन सामग्रियों में भूल का नियन्त्रण निहित रहता है। इस प्रकार यह प्रत्येक बालक के लिए स्व-शिक्षा वो सम्भव कर देता है। मॉन्टेसरी विधि में बालक अपनी रुचि के अनुसार कार्य का चुनाव कर लेता है। वह इन सामग्रियों से बिना किसी हस्तचीप के खेलता तथा कार्य करता है। जब वह कोई गलती करता है तो अपनी गलती को खोजकर तथा सामग्री को विभिन्न तरीकों से प्रयोग कर गलती को सुधारता है, इस प्रकार वह अपने स्वयम् के प्रयत्नों के आधार पर कार्य को पूर्ण कर लेता है। वह अपने को निरीक्षण करने, विरोधों एवम् तुलना को निर्मित करने, निर्णय को बनाने एवं निर्णाय देने के योग्य प्रशिक्तित कर लेता है । मॉन्टेसरी बिधि में कोई भी पुरस्कार की योजना नहीं है। बालक को इसी बात में ही महान सन्तोष प्राप्त होता है कि उसने बिना किसी के बताए अथवा बिना किसी अध्यापक की सहायता से समस्या १२२

का हल निकाल लिया है। ऋपने को शाता मानने की भावना ही उसका उच्चतम प्रस्कार है तथा उसका स्व-विकास ही उसकी वास्तविक एवम् महान् प्रस्कात है।

मॉन्टेसरी ने पूर्व-विद्यालय काल के समय में बाद की सम्पूर्ण शिद्धा की अप्राधार शिला के रूप में जानेन्द्रियों की शिल्वा पर बल दिया है। वह कहती है, "ज्ञाने-ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा निद्रयों की शिक्षा का उद्देश्य है पुनराभ्यासों द्वारा भिन्न उत्ते-जना से प्राप्त प्रत्यन्त् ज्ञान का शोधन ।" बालक ध्यान, उलना एवम् निर्णय के त्राधार पर स्त्रपने ज्ञान का सुधार करता है। मॉन्टेसरी ने स्पर्शेन्द्रियों को त्राधारभूत वस्तु ए।ना है। इसी के क;रख मॉन्टेसरी की विधि को कभी-कभी "स्पर्श द्वारा शिच्वा" की उंज्ञा से ग्राभिहित किया जाता है। वह कहती है कि जीवन। के प्रारम्भिक वर्षों में स्रशेंन्द्रिय में महान् विकास होता है श्रीर यदि इस श्रवस्था में उस पर ध्यान न दिया जाय तो वह शिक्षा की प्रहण्शीलता को विलक्कल खो देता है। मॉन्टेसरी ने ज्ञानेन्द्रियों की शिचा के लिए ज्ञानेन्द्रिय सम्बन्धी सामग्रियी एवम् अभ्यासी का निर्माण किया है। इन्हीं सामग्रियों के माध्यम से उसने बालकों की ज्ञानेन्द्रियों को प्रशिच्चित करना चाहा है। मॉन्टेसरी ने ज्ञानेन्द्रियों के पृथक्करण अथवा एक समय में एक ही जानेन्द्रिय को प्रशिच्ति करने में अपना विश्वास प्रकट किया है। उसका यह पृथक्करण का सिद्धान्त उसकी विधि का एक महान् श्रंग है। इस सिद्धान्त के अनुसार बालक को विभिन्न संवेदनाओं को अलग करना होता है तथा प्रत्येक के लिए प्रत्यचीकरण की शीव्रता एवम् तीव्रता का विकास करना होतं है। इससे बुद्धि की श्रीर श्रधिक शुद्धता उत्पन्न होती है। सामान्य निरीक्त्ए इसं बात को प्रकट करता है कि जब कोई भी ज्ञानेन्द्रिय असफल हो जाती है तो दूसरी श्रीर श्रधिक तीव हो जाती है श्रीर प्राप्त वस्तु के श्रधिक प्रयोग के लिए बुद्धि कार्य करती है। उदाहरण के लिए श्रन्धा मनुष्य स्पर्श के द्वारा बहुत सुन्दर विवेकपृर योग्यता प्राप्त कर लेता है। स्पर्शेन्द्रिय के प्रशिक्त् के समय मॉन्टेसरी की विधि रे बालकों की आँखों में पट्टी बाँघ दी जाती है। इसी प्रकार से अवगोन्द्रिय के अभ्यार के लिए बालकों को न केवल शान्तिपूर्ण वातावरण में रक्खा जाता है वरन् उने स्थान में गहन अन्धकार भी कर दिया जाता है।

मॉन्टेसरी ने शिद्धा में सामाजिक भावना की उपेद्धा नहीं की है। ऐसी बार् नहीं थी कि बालकों की सामाजिक स्थावश्यकतास्त्रों एवम् समाज सुधार की भावन्य सामाजिक शिक्षा पर उसने ध्वान महीं दिया हो। मॉन्टेसरी-विद्यालय छें समाज के रूप में होता है जिसमें बालकों से इस बात कैं स्त्रपेद्धा की जाती है कि वे समूह की मलाई एवम् सुख के लिए स्वच्छता एवम् व्यव ार के मान्य स्तर को स्थापित करें। बालक कला की स्वच्छता, कुर्सी स्रादि को स्ववस्थित करने, भोजन वितरित करने स्रादि के लिए उत्तरदायी होते हैं। वास्तव मं उसकी विधि में कार्य करने के लिए समूह बनाने की प्राकृतिक प्रवृत्ति में किसी प्रिकार का हस्तलेप नहीं है स्रोर न तो बालक को किसी दूसरे के द्वारा निर्देशन गांत करने को मनाही ही है। इन सामृहिक कार्यों यथा मेज को रखना तथा भोजन रोसना स्त्रादि के द्वारा बालक सामाजिक तौर-तरीका तथा गरिमामय व्यवहार गोंख जाते हैं। शमींले स्वभाव वाले तथा एकान्त पसन्द बालक स्त्रीर स्विधक सामाजिक हो जाते हैं। शमींले स्वभाव वाले तथा एकान्त पसन्द बालक स्त्रीर स्विधक सामाजिक हो जाते हैं तथा शैतान बालक स्त्रीत नम्र हो जाते हैं। किलपैट्रिक इस प्रकार जीवन के व्यावहारिक कार्यों पर सहानुभूति पूर्ण दृष्टि डालते हुए कहता है कि निःसन्देह यह बाल स्वभाव के उस पत्त को जो स्रोधकतर स्रसन्तुष्ट रहता है, स्रीभ-यक करता है। खेल के रूप में कार्य करने की स्रोपत्ता वास्तविक जीवन के लिए जिर्थ करने में बालक को प्रायः स्राधक स्नानन्द मिलता है।

## मॉन्टेसरी विद्यालय

मॉन्टेसरी विद्यालय, जिनको 'बच्चों का घर' नाम से भी श्रमिहित किया ।। ता है, में ३ से ६ वर्ष तक के शिशुश्रों की शिला प्रवन्व रहता है। मॉन्टेसरी उद्यालय का वातावरण एवम् विषय वस्तु इस प्रकार तैयार किया गया है जिनमें वे ।भी सिद्धान्त जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी है, निहित रहते हैं। मॉन्टेसरी के उचार में विद्यालय कोई ऐसा स्थल नहीं है जो चार दीवालों से घरा रहता है तथा जनमें बालकों को बन्द एवम् सीमित कर लिया जाता है, वश्न उसकी दृष्टि में विद्यान्य वह घर है जहाँ बालक स्वयम् अपने कार्यों के अधिष्ठाता होते हैं। यह विचार क ऐसी दुनियाँ निर्मित करने की आवश्यकता प्रकट करता है जहाँ बालक श्रीर ।। ति मित्रक के विकास का अवसर प्राप्त कर सके ।

एक श्रादर्श मॉन्टेसरी विद्यालय श्रत्यन्त शान्तिपूर्ण विशाल स्थान में स्थापित ता है, जिसमें खेल का मैदान होता है तथा एक मनोहर उद्यान जिसमें विभिन्न कार के रंग विरंगे फूल, पौधे, हरी तरकारियाँ तथा छायादार स्थान जिसके नीचे लिक काम कर सकें तथा खेल सकें, रहता है। इस विद्यालय में इमारत, कुर्सी, ज श्रादि सामग्री तथा श्रन्य श्रावश्यक सामान इस प्रकार श्रलंकृत रहतें हैं जो कि लकों की श्रायु एवम् श्राकार के उपयुक्त होते हैं। विद्यालय भी इमारत श्रिति प्रयुक्त होती है जिसमें कमरे बहुत ऊँचे-ऊँचे नहीं होते, खिड़ कियाँ बहुत नीची होती जिससे सालक उसको खोल सकें तथा बन्द कर सकें श्रयवा काम करते समय उनसे

क्ताँक सकें। कुसीं मेज स्त्रादि बहुत हल्की तथा सुन्दर होती हैं तथा बालकों की स्त्राट् तथा माप के उपयुक्त निमित की जाती हैं। बालक इन कुर्सी मेजों को एक स्थान से कूसरे स्थान पर बिना किसी स्त्रावाज़ के ले जाते हैं। दीवाल के चारों स्त्रोर नीचे स्यामपट लगे रहते हैं जिन पर बालक लिखते स्त्रीर चित्र खींचते हैं तथा उन दीवाल 'पर बालकों, परिवारों, प्राकृतिक हर्यों, फूलों तथा फलों के कलात्मक तथा मनपसन्द चित्र बने रहते हैं। बालकों के लिए विभिन्न रंगों की दरियाँ होती हैं जिसको बालव जमीन पर बिछाते हैं तथा उन पर बैठ कर काम करते हैं। विद्यालय की विभिन्न वस्तुरे बालकों की शैच्चिक स्त्रावश्यकता की पूर्ति करती हैं तथा बालकों में क्रिया करने कं प्रवृत्ति जागृत करती हैं। इन समस्त सामग्रियों के स्त्रलावा विद्यालय में कुछ विशेष प्रकार के शैच्चिक यंत्र या उपकरण होते हैं जिनको शिच्चा देने के लिए प्रयोग में लाते हैं विद्यालय के इन यन्त्रों से न केवल बालकों का शारीरिक एवम् मानसिक विकास हं होता है वरन इनमें छोटे से परिवार-व्यवस्था की सम्पूर्ण स्त्रावश्यक वस्तुएँ रहती हैं

विद्यालय में बालकों की श्रात्मिक्षया तथा उनके सहज विकास करने व पूर्ण श्रवसर मिलता है। सम्पूर्ण वातावरण में बालकों को पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है विद्यालय में कोई समय सारिणी, कोई निश्चत पाठ श्रीर कत्ना, कोई पुरस्कार तथ दगड की व्यवस्था नहीं रहती। बालकों को जिस कार्य को करने में मुख मिलता उसे करने की पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है। स्वतंत्रता एवम् कार्य के द्वारा ही बालकों न श्रमुशासन की भावना उत्पन्न हो जाती है। विद्यालय का प्रसन्नतापूर्ण वातावरः स्वस्थ विकास का संकेत करता है। विद्यालय की स्थित से खेल एवम् स्व-क्रिय शारीरिक एवम् मानसिक विकास, पारस्परिक समभौता, सहयोग तथा सहायता व भावना उत्पन्न होती है जो नैतिकता एवम् चरित्र का मूल है।

## मॉन्टेसरी विधि

मॉन्टेसरी विधि ऋत्यन्त वैज्ञानिक है। बाल्यावस्था का ज्ञान ही इसकी आधाः शिला है। यह बालक के मस्तिष्क एवम् शारीर सम्बन्धी खोजे हुए नियमों पर आधि रित है। यह विधि मनोवैज्ञानिक भी है। शिच्चा की प्रक्रिया बालक की रुचि एवं मानसिक विकास की स्थिति के अनुसार चलती है। इसका प्रयोग पाठ्यक्रम आवश्यकैता अथवा अध्यापक की कार्य योजना के अनुकूल नहीं होता। शिच्च प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक च्या उस समय उत्पन्न होता है जब कि बालक के मन किसी वस्तु को जानने की इच्छा जायत होती है। अत्र प्य यह आवश्यक है कि ह चेसे अभ्यासों को प्रस्तुत करें जो कि बालक की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं

मेल खाते हों, जिनका अनुभव उसने उस निश्चित मनोवैज्ञानिक च्रण में किया था । यदि बालक कोई कार्य करने में असफल होता है तो अध्यापक को यह अनुमान कर लेना चाहिये कि वह कार्य असामायिक है तथा फिर से उस कार्य को प्रस्तुत करने के पूर्व उसको उन लच्च्यों के जो कि आवश्यकता के अस्तित्व को प्रकट करते हैं, प्रका-शित होने की प्रतीचा करनी चाहिए।

श्रव हमें मॉन्टेसरी की शिच्या विधि के व्यवहारों पर भी दिष्टिपात करना चाहिए। सुविधा की दिष्ट से हम उसके व्यवहारों को पाँच बड़े वर्गों में विभाषित करेंगे। वे पाँच वर्ग निम्नलिखित हैं:—

- (१) कर्मेन्द्रिय श्रथवा पुट्टों तथा श्रंगों की शिचा ।
- (२) व्यावहारिक जीवन के अभ्यास ।
- (३) ज्ञानेन्द्रियों का अप्रम्यास ।
- (४) भाषा की शिद्धा।
- (४) अन्य विषयों की शिद्धा।

शिशु की क्रियाएँ निरन्तर गित से होती हैं किन्तु गित में असमानता होती है। तो भी उसकी कर्मेन्द्रिय एवम् अंग तथा पुट्टे उस स्थित से हो कर गुज़रते रहते है जहाँ पर गित की समानता स्थापित रहती है। जीवन की इस स्थिति में गित

में शुद्धता, सुधार एवम् पूर्णता को प्रस्तावित करना शिला प्रक्रे भौर श्रंगों की शिक्षा

में शुद्धता, सुधार एवम् पूर्णता को प्रस्तावित करना शिला सम्बन्धी कार्य के लिए एक श्रत्यन्त उत्पादक कार्य है। इस विचार को सामने रख मॉन्टेसरी ने श्रपनी विधि में गति के द्वारा शिला को प्रतिपादित किया है। इस प्रकार की शिला

का उद्देश्य है क्रमबद्ध एवम् समान गति का निर्माण करना तथा जीवन के व्यावहारिक कार्यव्यापारों से सम्बन्धित कर बालकों के जीवन में इसका प्रवेश करना।

मॉन्टेसरी ने बालकों को प्रतिदिन के प्राथमिक गितयों यथा टहलना, बैठना, कपर उठना तथा उनमें समान गित का विकास करना आदि में प्रशिच्चित करने के लिए कुछ कार्यन्यापारों एवम् अभ्यासों को प्रस्तुत किया है। ये अभ्यास निम्निलिखित हैं:— कुसी पर उठना तथा बैठना, घूमते समय स्कावटों को दूर करना, कूदना, सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, सीढ़ी से अगर चढ़ने तथा नीचे उतरने का ठीक-ठीक तरीका जानना, फ्रेम में बटन लगाना, दरवाज़ें में ताला लगाना तथा ताला खोलना, ठीक तरह से पुस्तक खोलना तथा एक-एक करके पत्रों को पलटना आदि। छुटे बालकों को ठीक प्रकार से लाइन में चलने के लिए तथा ठीक सदुलन को स्थिर रखने के लिए नान्टेसरी ने "लाइन में चलने" को प्रस्तावित

किया है। बालक खिड़्या द्वारा श्रथवा रंग से जमीन पर खींची हुई श्रयडाकार रेखाओं पर चलते हैं श्रौर संतुलन बनाये रखने का प्रयत्न करते हैं। गित में श्रौर श्रिषक नियन्त्रण प्राप्त करने के लिए बालक इसी श्रम्यास को हाथ में रंगीन पानी से भरे हुए गिलासों को लेकर बिना पानी छलकाए या एक घन्टी लेकर बिना उसकी श्रावाब किए हुए चलते हैं। इसी प्रकार धूमने के कुछ श्रम्यास बालक समूह में वाद्ययन्त्रों के संगीत के मध्य करते हैं। इससे बालक लय एवम संगीत के ज्ञान की प्राप्त कर लेते हैं। गित पर नियन्त्रण प्राप्त करने के लिए एक दूसरे प्रकार का श्रम्यास कराया जाता है जिससे पूर्ण शान्ति स्थापित करना सम्भव होता है। इस श्रम्यास में एक घ्विन भी नहीं निकलता, हल्के से हल्के शोर उदाहरण के लिए हाथ पर हिलाने से उत्पन्न श्रावाब श्रादि भी नहीं होने पाता है। इन सब श्रम्यासों का श्रिन्तम उद्देश्य यही है कि बालक श्रपने गित को पूर्ण कर सकें तथा उन पर नियन्त्रण प्राप्त कर सकें एवम उनमें सौन्दर्य एवम सुधार ला सकें।

व्यावहारिक जीवन के श्रम्यास वास्तविक शिक्षा को निर्मित करते हैं। ये वालकों को ऋपनी देख भाल स्वयम् करने में सहायता देते हैं। बालक सामान्यतः सब कार्य स्वयम्, बिना किसी दूसरे की सहायता से करते हैं। व्यवहारिक जीवन इन अभ्यासों में बालकों के सामाजिक विकास को सफल करने का ग्रभ्यास का प्रत्येक प्रकार का प्रोत्साहन निहित रहता है। ये बालकों में नियम बद्धता का ज्ञान भी उत्पन्न करते हैं। एक माता ऐसी थी जिसकी सभी प्रशंसा करते थे । वह माता कहा करती थी कि जब तक उसके प्रत्येक बालक बारह वर्ष के नहीं हो गए तब तक उसने स्वयम् उनको नहलाया, कपड़ा पहानाया तथा उनका बाल सँवारा। बालकों को दी गई इस प्रकार की सहायता उनके विकास की सबसे बड़ी बाधा है। उन्हें तो इस प्रकार की सहायता देनी चाहिए जिससे उनका विकास श्रीर पनपे, न कि विकास रक जाय। व्यावहारिक जीवन में जिन वस्तुश्रों का उपयोग होता है उन्हीं का उपयोग बालक विद्यालय में करता है। ये वस्तुएँ छोटे मनुष्य के स्राकार के स्रनुरूप होती है। मॉन्टेसरी विद्यालयों में जिन व्यावहारिक जीवन के अभ्यासों को प्रयुक्त किया जाता है उनका विमाजन चार वर्गों में किया जा सकता है :--

(१) वातावरको की देख भाल — कत्ता को स्वन्छ एवम् साफ रखना, कुर्सी मेज को एक क्रम से व्यवस्थित करना, कुर्सी मेज आदि को साफ करना, पुस्तकों को आलमारी में रखना, पौधों पर पानी छिड़कना, फलों और फूलों को एक करना तथा पालत् पशुओं की देख भाल करना।

- (२) श्रपनी देख भाल करना— हाथ घोना, दाँत साफ करना, नाखून काटना नहाना, कपड़ा पहिनना तथा उतारना, बाल सँवारना, कपड़े साफ करना, जूते साफ करना तथा उनमें पालिश लगाना।
- (३) व्यक्तिगत व्यवहार— यह देखना कि बालक स्वच्छ एवम् साफ है या नहीं, चम्मच का ठीक प्रयोग, ठीक ढंग से खाना, भोजन के पश्चात् ठीक प्रकार से सफाई करना।
- (४) सामाजिक व्यवहार— नमस्कार करने के तरीके, किसी को कोई चीज समर्पित करना, ज्ञमा माँगना, किसी को साथ ले जाना, भोजन परोसना, अतिथियों का स्वागत करना तथा उन्हें उपयुक्त स्थान पर बैठाना, अत्यन्त नम्र भाषा का प्रयोग करना।

मॉन्टेसरी विधि में ज्ञानेन्द्रियों की शिचा का बहुत महत्व है। ज्ञानेन्द्रियों की शिचित करके मॉन्टेसरी बालकों को निरीच्चण की विधि, वातावरण में विभिन्न वस्तुक्रों

के वर्गींकरण की विधि, तथा परस्परिक विभिन्नताश्चों को जानने की विधि को बताना चाहती है श्चीर इस प्रकार त्राप्त शम्यास शानेन्द्रियों द्वारा बालक वातावरण पर पूर्ण श्चिष्ठार प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। ज्ञानेन्द्रियों के प्रशिक्ष्ण के लिए मॉन्टेसरी ने कई ज्ञानेन्द्रिय-सामग्रियों को निर्मित किया है। इस सामग्रियों में उसने गुणों के पृथक्करण, समानता, विरोध, कम तथा श्चाकर्षण के सिद्धान्तों को प्रयुक्त किया है। ज्ञानेन्द्रिय शब्द में पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ यथा हिंट, अवग्, स्पर्श, गन्ध एवम स्वाद, निहित हैं। इन ज्ञानेन्द्रियों में विभिन्न प्रकार की संवेदनाएँ होती हैं जिसके लिए विभिन्न प्रकार के श्चामग्रियों को श्चामग्रियों को श्चामग्रियों को श्चामग्रियों का श्चामग्रियों विद्यालय में होता है, निम्नलिखित हैं:—

- ्(१) दृश्येन्द्रिय- इनका विश्लेषण तीन संवेदनाश्चों के अन्तर्गत किया गया है-
  - (अ) आकार का प्रत्यचीकरण— आकार एवम् मोटाई में विभिन्न प्रकार के लकड़ी के बेलन तथा छड़ियों का समूह, हल्का गुलाबी रंग का बुर्ज तथा चौड़ी सीढ़ियाँ।
  - (त्रा) रूप का प्रत्यचीकरण— घातु या लकड़ी का रेख्नगणितीय त्राकार श्रथवा कागज पर लिंचे हुए श्राकारों का रूप।
  - (इ) रंगों का प्रत्यचीकरण— रंगीन कागज के दुकड़े, रंगीन ऊन एवम् रमालों की क्रमिक माला।

- (२) श्रवण का ज्ञान— इसमें निम्नलिखित संवेदनाएँ निहित रहती है— संगीतात्मक नाद, आवाज एवम् शोर । इसके लिए जिन सामग्रियों का प्रयोग होता
  है वे हैं घन्टियाँ तथा बेलनाकार ध्वनि-बक्स जो कि रूप आकार तथा रंग में
  तो समान होते हैं किन्त ध्वनि उत्पादन करने में भिन्न होते हैं।
- (३) स्पर्श की संवेदना— इन संवेदनाश्रों को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—
  - (श्र) धरातल का ज्ञान सरेस कागज के विभिन्न बनावट एवम् धरातल के दुकड़े, तथा खुरदुरे, चिकने तथा इन दोनों के बीच के विभिन्न धरा-तलों के कपड़ों के दुकड़े।
  - (आ) भार का ज्ञान लकड़ी के दुकड़े जो कि आकार में तो बराबर हों किन्तु भार में भिन्न प्रकार के हों।
  - (इ) तापमान का ज्ञान विभिन्न तापमानों के जल से युक्त बोतलें।
- (४) घारा या सूँघने का ज्ञान— विभिन्न गन्धों की बोतलें तथा पाउडर।
- (४) स्वाद का ज्ञान विभिन्न स्वादों के द्रवों से भरी हुईं बोतर्ले तथा मीठी, खट्टी, कड़वी तथा नमकीन द्रव श्रादि की बोतर्ले।

भाषा मानवन्विकास का एक अत्यन्त शक्तिशाली साधन है। बालक अपने आरम्भिक वर्षों में ही भाषा पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। वह भाषा को ग्रहण करने की अत्यन्त अद्भुत शक्ति से सम्पन्न होता है। वह भाषा को वातावरण से ग्रहण कर लेता है तथा अपनी अभि व्यक्ति का एक संतोषपूर्ण माध्यम बनाता है। मॉन्टेसरी द्वारा जो ज्ञानेन्द्रियों के प्रशिच्यण का ढंग ग्रहण किया गया है वह बालकों को शब्दों के सीखने में तथा अपने शब्द समूह को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। सामान्यतः भाषा के इस प्रशिच्यण में निम्नलिखित तीन पदों का अनुसरण किया जाता है:—

- (१) प्रत्यच्चीकरण का नाम से सम्पर्क अध्यापक नामों एवम् विशेषणों को जोर-जोर से तथा स्पष्ट रूप से उच्चारित करता है। वह इस प्रकार से पुकारता है— "यह वस्त लाल है।"
- (२) नाम के द्वारा वस्तु को पहिचानना "मुक्ते लाल वस्तु दो।"
- (३) वस्तु के द्वारा नाम को याद करना— "यह किस रंग की चीज़ है ?"

इस अवस्था में बालकों की बोली के विशेष दोष को अंकित कर लिया जाता है तथा उच्चारण के लिए ठीक प्रकार के अभ्यास कराए जाते हैं। मॉन्टेसरी शिद्यण विधि में बालकों को पहले लिखना सिखाया जाता है बाद में पढ़ना । मॉन्टेसरी कहती है कि इस समय बालकों में मांसपेशियों का बहुत ऋषिक पढ़ने के पूर्व लिखना विकास हो जाता है जिससे बालकों का लिखना सीखना ऋति सरल हो जाता है । इसका विकास बालकों में सरलता पूर्वक तथा अपने आप सहज रूप में बोलने की भाँति हो जाता है । लिखने की प्रक्रिया से बालकों को महान प्रसन्ता होती है । इतनी ऋषिक प्रसन्नता पढ़ने से नहीं होती क्योंकि इसके अध्यापन के लिए ऋषिक समय की आवश्यकता होती है तथा यह भी आवश्यक है कि बालकों में उच्च बौद्धिक विकास हो चुका हो ।

लिखने में बालकों को प्रशिचित करने के पूर्व मॉन्टेसरी चाहती है कि बालकों को कुछ पारम्भिक बातें सिखा दी जायँ। इनके अन्तर्गत लाइन खींचना, रेखागिण-तीय चित्रों की रूपरेखा खींचना श्रादि श्राते हैं। वर्णमाला लिखना को सीखने के लिए बालक सरेस कागज़ में कटे हुए वर्णा-चरों पर उँगली फेरते हैं। बालक इस अभ्यास को आँख बन्द करके भी करते हैं। जब बालक उस अन्नर को लिखता है तो अध्यापक उसका ज़ोर से उच्चारण भी करता जाता है। इस प्रकार बालकों में दृश्य, श्रवण एवम कर्मेन्द्रिय की प्रतिमाएँ एक साथ स्थापित हो जाते हैं। लिखने की सामग्री को ग्रह्ण करने तथा प्रयोग करने में ऋंगो ऋौर पुद्रों को नियंत्रित करने के लिए बालक कलम की तरह लकड़ी की छड़ी से अन्तरों पर हाथ फेरते हैं। दपती के कटे हुए अन्तर के द्वारा बालकों को शब्दों का निर्माण सिखाया जाता है। बालक शब्द का विन्यास विभिन्न ध्वनियों में करता है. वह ध्वनि के आधार पर निश्चित अत्तर को उठा लेता है. उनको आपस में मिलाता है श्रीर इस प्रकार शब्द का निर्माख करता है। शब्द-निर्माण जान लेने के बाद बालक वाक्य खंडों तथा वाक्यों का प्तिमी ए करता है। इस प्रकार पटने का मार्ग भी निर्मित होता है।

मॉन्तेसरी लिखे हुए शब्दों के दुहराने मात्र को पढ़ना नहीं कहती वरन् वह तो शब्दों में निहित जो विचार है उसको ग्रहण करने के लिए बालकों से अपेत्रा करती है। पढ़ने के पाठ के अन्तर्गत ऐसे कार्ड होते हैं जिन-पढ़ना पर बड़े आकार में शब्द, वाक्य-खंड तथा वाक्य आंकित रहता है। बालक उस शब्द को पढ़ता है और उस कार्ड को उस वस्तु के चित्र के नीचे रख देता है। कागज के चिटों पर आशाएँ एवम् क्रियाएँ आंकित रहती हैं, बालक इनमें से कोई चुन लेते हैं, उन्हें शान्तिपूर्वक पढ़ते हैं तथा उनमें प्रांतपादित आशा के अनुसार कार्य करते हैं।

बन्चों को व्याकरण का ज्ञान 'व्याकरण-बक्स' नामक यंत्र से कराया जाता है। व्याकरण के जितने शब्द खरड (Parts of Speech:) होते हैं उतने ही व्याकरण बक्स होते हैं। प्रत्येक बक्स में एक खरड के शब्दों से अंकित कार्ड होते हैं। प्रत्येक शब्द खरड के अलग-अलग प्रतीक होते हैं यथा काला त्रिकोण, लाल चक्र आदि। इस प्रकार बालक उस शब्द खरड को प्रतीकों के माध्यम से सीख जाते हैं। इसके पश्चात् बालकों से यह कहा जाता है कि पढ़े हुए पद के शब्दों के लिए उपयुक्त प्रतीकों को क्रम से रक्खें।

## अन्य विषयों की शिक्षा

श्रंकगणित की शिक्षा भी शिक्षा-उपकरण की सहायता से दी जाती है। ये उपकरण निम्नलिखित होते हैं:— संख्या सूचक छड़— छड़ के आकार से श्रंक को अभिहित किया जाता है; सरेस कागज के श्रंक— बालक इन श्रंकों को लिखते हैं और इस प्रकार वे इसके आकार से परि-चित हो जाते हैं; धुरी बक्स— बालकों को वस्तुओं एवम् श्रंकों से परिचित कराने के लिए; खाने में रक्खे हुए मुद्रित श्रंक— इस श्रम्यास से बालक को सम एवम् विषम श्रंकों का जान हो जाता है। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, दशमलव आप्रादि का श्रध्ययन भी इसी प्रकार के शिक्षा उपकरणों की सहायता से होता है।

रेखागिएत की शिचा एक ऐसे सन्दूक जिसमें विभिन्न प्रकार के रेखागिए-तीय आकृतियों यथा त्रिकोण, चक्र, चतुर्भुज आदि होते हैं, की सहायता से दी जाती है।

चित्रकला िखाने का उद्देश्य है बालकों के हाथ को लिखने के योग्य बनाने के निमत्त शिक्ति करना। बालक रेखा तथा आकृति, वस्तु, रेखागिश्तिय आकृतियाँ सजावट और डिजाइन बनाते हैं तथा विभिन्न वस्तुओं की रूप रेखाओं और डिजाइनों में रंग भरते हैं।

बालकों को लय एवम् लयात्मक अभ्यास, गीतों को सुनाना, वाद्य यंत्रीं को बजाना यथा स्वरों को पढ़ाना तथा लिखना आदि संगीत सिखाया जाता है।

प्रकृति-ज्ञान के प्रन्तर्गत बालक प्राकृतिक वस्तुत्रों से सीधा सम्पर्क स्थापित करते हैं। बागों में बीज बोना, पौधों में पानी देना, फूल प्रकृति-ज्ञान प्रमृप्तल को एकत्र करना, पालत् जानवरों एवम् चिड़ियों

की निगरानी करना आदि कार्य करते हैं।

रचनात्मक कार्यों के श्रन्तर्गत बालू श्रथवा लकड़ी के दुकड़ों से घर रचनात्मक कार्य का निर्माण करना, शहर की रचना करना, सड़कों को बनाना तथा पुल का निर्माण करना श्रादि कार्यश्राते हैं।

#### अध्यापक

मॉन्टेसरी विद्यालय की श्राध्यापिका श्रों का उद्देश्य न तो बालकों के मस्तिष्क को विभिन्न वस्तुत्रों के ज्ञान से भरना है श्रीर न बालकों को बिना त्रिट किये हुए वस्तुत्रों के प्रयोग के योग्य बनाने के लिए प्रशिक्तित करना ही है, उनका उद्देश्य तो ऐसे वातावरण को निर्मित करना है जिसके मध्य बालक अपना मानसिक विकास पर सके। अध्यापिका का यह कर्तव्य है कि वह वातावरण से क्रियाशील एवम रच-नात्मक सम्बन्ध स्थापित करने में बालकों को सहायता पहुँचाए तथा उनको वस्तु औ के समीप कर दे जिससे वे अपने प्रयत्न से स्वयम् को शिक्वित कर सकें। मॉन्टेसरी विधि में श्रध्यापिका का कार्य एक पथ-प्रदिशका का कार्य होता है। उसे बालकों के "जीवन एवम् उसकी आत्मा" का पथ निर्देशन करना चाहिए। इसी कारण से मॉन्टेसरी ने "अध्यापिका" शब्द के स्थान पर "निर्देशिका" शब्द को प्रयुक्त करना श्रिधिक उचिक समभा है। उसका कार्य संगठन करना, निरीक्षण करना, सहायता देना, प्रोत्साहित करना, मार्ग प्रदर्शन करना तथा ऋनुकृत परिस्थिति उत्पन्न करना है। उसका कार्य हस्तद्वेप करना, प्रतिबन्ध लगाना अथवा निश्चित कार्य बताना नहीं है। ऋघ्यापिका की कला इस बात में नहीं है कि वह उस स्थिति को पहिचाने कि जालक के कारों में कब हस्तचेप किया जाय वरन उसका कार्य इससे भी कठिन यह है कि वह बालकों को हस्तचेप से बचाए।

मॉन्टेसरी विधि के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि यहाँ ऐसे अध्यापक की ही आवश्यकता है जो केवल बालकों को हस्तत्त्रेप से बचावे तथा बालकों को स्वयम् अपने कार्य को करने के लिए छोड़ दे। मॉन्टेसरी ने इस बात पर बल दिया है कि अध्यापिका का परोत्त्र कार्य केवल निष्क्रियता ही नहीं है वरन् उसका कार्य "व्याकुल वैज्ञानिक जिज्ञासा है। अध्यापिका को एक निरीत्त्रिका होने का उत्तरदायित्व सम-भना चाहिए।" अध्यापिका को विचारों या शब्दों, उसकी शक्ति, तथा कठोरता की आवश्यकता नहीं है वरन् उसमें बुद्धि, निरीत्त्रण की पैनी दृष्टि, सेवा भाव, आग्रह, आदि की आवश्यकता है। उसे शान्ति, धैर्य, प्रेम एवम् नम्रता के समन्वय का प्रयत्न करना चाहिए। उसकी मुख्य योग्यताओं में शब्दों का ज्ञान नहीं है वरन् उपरोक्त गुणों का होना है।

मॉन्टेसरी विधि में अध्यापिकाओं को विभिन्न सामग्रियों के विधिवत प्रयोग को जानना स्रावश्यक है, उन्हें स्वयम् उनसे पूर्ण परिचित होना चाहिए । वस्तुस्रों को अत्यन्त आकर्षक रूप से, ठीक समय पर प्रस्तत करने तथा उसके प्रदर्शन करने के योग्य अध्यापिका को होना चाहिए। उसे "मनोवैज्ञानिक चण्" के प्रति पूर्ण जाग-रूक रहना चाहिए। इसी मनोवैज्ञानिक त्रण में बालकों के समत्र सामग्रियों को प्रद-र्शित करना चाहिए क्योंकि ऐसे समय बालकों में वस्तन्त्रों को सीखने या जानने की श्रान्तरिक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। श्राध्यापिका को इस बात को भी जानना चाहिए कि कौन सी वस्तु ऐसी है जो कि बालकों के सामर्थ्य के बाहर है तथा कौन सी वस्तु अत्यन्त सरल है तथा इसी के अनुसार उन वस्तुओं को बालकों को प्रयोग के लिए देना चाहिए। उसे यह विचार न करना चाहिए कि वह बालकों को कपड़े पहिनाने, नहलाने तथा खाना खिलाने के लिए कोई नौकरानी नियक्त की गई है वरन उसे उनमें स्वाश्रयिता की भावना को विकित करने में सहायता प्रदान करनी चाहिये । फिर भी उसे इस बात की कड़ी निगरानी रखनी चाहिए कि बालक वस्तुश्रों को चति पहुँचाने. बिगाइने अथवा दसरों से वस्तुओं को छीनने का मौका तो नहीं पा रहा है। उसे बालको पर ऐसे नियम भी लागू करने चाहिए जिस पर वाह्य अनुशासन का संगठन आधारित है। यह नियम यद्यपि अत्यन्त सरल है किन्तु शान्तिपूर्ण कार्य सम्पादित करने के लिए पर्याप्त है।

#### फ़ोबेल तथा मॉन्टेसरी

फोबेल तथा मॉन्टेसरी के सिद्धान्तों तथा विधियों का यदि हम अत्यन्त समी-पता से तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम दोनों में बहुत अधिक समानता पाएँगे। दोनों ने ही शिशु शिद्धा के महत्व को स्वीकार किया है; तथा दोनों शिद्धाविदों ने बालकों के क्रियाशील रहने, वातावरण की खोज करने तथा प्रत्येक अनुसन्धान एवम् रचनात्मक कार्य के द्वारा अपनी आन्तरिक शक्तियों को विकसित करने के अधिकारों की रच्चा की है। दोनों ने स्वतंत्र किया, लयपूर्ण अभ्यास तथा पुट्टों और अंगों के नियंत्रण पर बल दिया है; किन्तु जहाँ फोबेल इसके लिए काल्पनिक एवम् सामाजिक विषय वस्तु से युक्त सामृहिक खेलों का सहारा लेता है वहाँ मॉन्टेसरी ऐसे विशेष अभ्यासों पर बल देशी है जिससे कि विभिन्न शारीरिक कार्यों से व्यावहारिक प्रशिच्चण प्राप्त हो सके।

फोबेल एवम् मॉन्टेसरी बालकों की ज्ञानेन्द्रियों की शिचा की स्रावश्यकता पर एक मत हैं; किन्तु जहाँ तक इस प्रशिच्या का सम्बन्घ मॉन्टेसरी से है, उसने फोबेल से अधिक विस्तृत एवम् सीघे प्रशिद्धाण की योजना को प्रस्तुत किया है। शिचा-यंत्रों ( डाइडैंक्टिक ऐपरेटस ) के माघ्यम से मॉन्टेसरी ने ज्ञानेन्द्रियों के प्रशि-चाए के लिए एक अरयन्त व्यापक एवम् वैज्ञानिक योजना बनाई है। फोबेल के "उपहार" भी, जो कि बालकों के अधिक व्यापक एवम् रचनात्मक उपयोग के लिए निर्मित किए गए हैं, बालकों के ज्ञानेन्द्रियों के शिक्षण में बहुत अधिक सहायता पहुँ-चाते हैं। फोबेल के उपहारों का वास्तविक उद्देश्य असफल हो गया है क्योंकि इसके पीछे बहुत श्रिधिक श्राध्यात्मिक एवम् प्रतीकात्मकता की भावना निहित थी। सामा-जिक प्रशिक्षण के लिए प्रकट किए गए विचारों का जहाँ तक सम्बन्ध है, दोनों विधियों में बहुत अधिक समानता पाई जाती है। एक स्रोर जहाँ इसका बहुत व्यापक रूप हम फ़ोबेल के किंडरगार्टेन में पाते हैं तो दूसरी स्रोर मॉन्टेसरी विधि में बालक श्रिधिकतर वास्तविक सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, उदाहरणार्थ भोजन परोसना, कमरा साफ करना तथा कुर्सी मेज को यथास्थान रखना, बागों में कार्य करना श्रादि। श्रतएव मॉन्टेसरी का कार्यक्रम सीधे सामाजिक श्रनुभवों से सम्बन्ध रखता है । दोनों ही विधियों में श्रध्यापक का कार्य बालकों के कार्यों में हस्तचेप करना या श्राज्ञा देना नहीं है वरन उनका कार्य बालकों की निगरानी रखना, प्रोत्साहन देना, शक्तियों को उभारना तथा मार्ग निर्देशन करना है।

#### समीक्षा

- (१) यद्यपि मॉन्टेसरी ने बालकों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की है किन्तु उसने बालकों के अभ्यासों को व्यवस्थित करने के लिए कार्यों के चुनाव पर प्रति-बन्ध लगा दिया है।
- (२) उसने बालकों के लिए ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा के महत्त्व पर श्रावश्यकता से श्रिघिक बल दिया है। निःसन्देह ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा बहुत उपयोगी है किन्द्र एक मात्र ज्ञानेन्द्रियों के लिए ही ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा देना कुछ माने नहीं रखता। यह भी सन्देहास्पद विषय है कि क्या एक क्षेत्र की ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा का परिणाम अन्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक स्थानान्तरित किया जा सकता है?
- (३) विकास की एकता पर बिना विचार किए हुए मॉन्टेसरी ने प्रथक् रूप से ज्ञाने-न्द्रियों के प्रशिच्चण का परिपोषण किया है।
- (४) यह भी सन्देहास्पद है कि उसकी विधि श्रसामान्य बालकों के समान ही सामान्य बालकों के लिए भी उपयुक्त होगी ऋथवा नहीं। शिद्धा-यंत्र सम्बन्धी ऋभ्यास

बुद्धिमान बालक के लिए अत्यन्त सरल है तथा उनमें उसकी रुचि बहुत शीव्र ही समाप्त हो जाती है।

- ( १ ) मॉन्टेसरी ने बालकों की कल्पना उत्ते जित करने के लिए परियों की कहानियों, काल्पनिक कथा श्रों तथा अनुमानों की सिफारिश बिल्कुल नहीं की है। उसका यह मत था कि इससे बालकों में कल्पना में रहने की प्रवृत्ति जायत होती है तथा यह बालकों को वास्तविक जगत में अपने को स्थित करने में बाधा पहुँ-चाता है। परियों की कहानियों इत्यादि के पद्म की बात यह है कि इससे वास्तव में बालक में कल्पना उत्ते जित होती है। यह मानव की साहित्यिक उत्तराधिकार को भी स्थिर एवम् विकसित करता है अतएव उनका जानना हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक है।
- (६) मॉन्टेसरी विधि की भाषा की शिद्धा पर एक आपत्ति यह की गई है कि मॉन्टे-सरी ने बालकों की अत्यन्त प्राथमिक स्थिति में ही व्याकरण को पढ़ाने की सिफारिश की है। वास्तविक तो यह है कि बालकों को व्याकरण का ज्ञान उसी समय कराना चाहिए जब कि वे भाषा में थोड़ा बहुत अधिकार प्राप्त कर लें। इसी प्रकार रेखागणित के अध्ययन में भी मॉन्टेसरी बालकों के मस्तिष्क पर भारी बोम्फ लादना चाहती है।
- (७) श्रां ज की शिक्षा में जिस सामाजिक भावना की प्रधानता है उसकी मॉन्टेसरी विधि में कमी है। फोबेल ने जिन खेलों एवम् कार्यों का वर्णन श्रपनी शिक्षण विधि में किया है, उनसे बालकों में सामाजिक भावना का विकास होता है, कि निन्तु इसका नितान्त श्रभाव मॉन्टेसरी विधि में पाया जाता है। इसके साथ ही उसके द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधि में यह बात भी स्वष्ट नहीं हो पाई है कि वह शिशुश्रों के लिए 'साथ-साथ सीखने' की बात को स्वीकार करती है श्रथना नहीं।
- (८) मॉन्टेसरी विधि पर आधारित शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना आर्थिक हिएट से अत्यन्त कठिन है। इस प्रकार की संस्था में व्यय अधिक होता है। इसकी सामग्रियाँ एवम् शिक्षा-यंत्र बहुत महिंगे होते हैं। अतएव सामान्य आर्थिक स्तर के बालकों के लिए मॉन्टेसरी शिक्षालय में शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही कठिन है।
- (६) मॉन्टेसरी के विभिन्न शिचा-यंत्र तथा सामग्री भारतीय वातावरण के उपयुक्त नहीं हैं।

- (१०) इस विधि के लिए विशेषतया दत्त एवम् प्रशिद्धित श्रध्यापिकाश्रों की श्राव-श्यकता होती है। ये श्रध्यापिकाएँ मॉन्टेसरी विधि में विशेष दत्तता प्राप्त करती हैं। खेद इस बात का है कि इस प्रकार की पूर्ण योग्य श्रध्यापिकाएँ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।
- (११) मॉन्टेसरी विधि में बालकों की भावी शिद्धा का कोई भी प्रबन्ध नहीं है। मॉन्टेसरी शिद्धा केवल ६ वर्ष तक के बालकों को दी जाती है। इस विद्यालय से शिद्धा प्राप्त बालक ऐसे सामान्य विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं जो कि नियमों एवम् आदेशों की जंजीर से जकड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति में बालक के व्यवस्थापन की समस्या अत्यन्त विकट हो जाती है।

## मॉन्टेसरी का योगदान तथा प्रभाव

मॉन्टेसरी की मुख्य देन यह है कि उसने एक ऐसी विधि को प्रस्तावित किया है जो कि बालकों की शारीरिक एवम् मानसिक शक्तियों को शिक्ति करती है। मॉन्टे-सरी की विधि अन्य प्राचीन विधियों के विपरीत शाब्दिक ज्ञान मात्र पर बल देने वाली विधि नहीं है। यह एक ऐसी शिक्ता है जो कि वस्तुओं पर आधारित है तथा वस्तुओं के द्वारा दी जाती है। उसकी महत्ता इस बात में भी है कि उसने ज्ञानेन्द्रयों की शिक्ता के लिए शिक्ता-यन्त्रों (डाइडेक्टिक ऐपरेटस) को प्रस्तुत किया है। इन यंत्रों से बालकों में वस्तुओं के निरीक्त्रण तथा खोज की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। उसकी विधि की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने वास्तविक जीवन के अभ्यासों की सिफारिश की है। इससे बालक सामाजिक जीवन के योग्य हो जाते हैं। इस विधि में विद्यालय के पाठ्य-विषयों का विशेष रूपेण लिखना, तथा अंकगिणित की अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्था में ही अध्यापन की सफल योजना प्रतिपादित की गई है। इस विधि की सबसे महत्वपूर्ण बात है शिक्त्यण का वैयक्तीकरण।

शिशु-शिक्षा के विकास में मॉन्टेसरी का योगदान बहुत श्रिधिक पाया जाता है। मॉन्टेसरी के पूर्व यूरोप के प्रायः सभी देशों में शिशु को शिक्षा देने की बात कोई सोचता ही नहीं था। इसके श्रलावा श्रवबाधित श्रीर विकलांग बन्चों की श्रोर श्राज भी कम ध्यान है। इन लोगों की शिक्षा देने का श्रीर इन्हें ज़ीवन में सुखी बनाने का श्रेय मॉन्टेसरी को दिया जा सकता है। श्राधुनिक युग में शिशु शिक्षा तथा श्रवबाधित श्रीर विकलांगों की शिक्षा की श्रोर सभी देश में कितना ध्यान दिया जाता है यह वहाँ की शिक्षा का इतिहास श्रीर रिपोर्ट हमें बताते हैं।

मेरिया मॉन्टेसरी की शिद्याण सिद्धान्तों तथा विधि का श्रत्यन्त सर्वे व्यापक प्रभाव पड़ा है। संसार में ऐसे स्थान बहुत कम हैं जहाँ पर मॉन्टेसरी विद्यालय स्थापित न हुए हों। भारतवर्ष में इस शिद्या का श्रित व्यापक प्रभाव इस बात से जाना जा सकता है कि इस देश के प्रत्येक कोने में मॉन्टेसरी विद्यालय स्थापित हैं। शिद्धः एवम् प्रारम्भिक शिद्या के लिए मॉन्टेसरी विधि की महान श्रावश्यकता महसूस की गई है। श्रिधिकतर प्रगतिशील शिद्यु विद्यालयों ने मॉन्टेसरी विधि की मुख्य भावना को श्रपना लिया है।

## भारत में मॉन्टेसरी विधि की उपादेयता

पाश्चात्य देशों में जहाँ पर मॉटेसरी प्रणाली का प्रयोग हुआ है, उन देशों के वातावरण में तथा भारतवर्ष के वातावरण में महान अन्तर है। सामाजिक एवन ऋार्थिक स्थिति में पर्याप्त विभिन्नता है। ऋतएव यह ऋावश्यक है कि हमें भारतीय स्थितियों के अनुकृल इस विधि को स्वीकार करना होगा। अपने मौलिक रूप में तो मॉन्टेसरी शिद्धा अत्यन्त महंगी शिद्धा है। केवल धनी व्यक्ति ही अपने बालकों को इस प्रणाली के द्वारा शिचा दिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस विधि के शिचा-यंत्र तथा सामग्रियाँ श्रत्यन्त महाँगी हैं श्रीर भारत में सरलता से उपलब्ध नहीं है तथा इस के उपयुक्त भी नहीं हैं। निर्धन बालकों को भी इस प्रणाली द्वारा शिचा देने के लिए इसे आर्थिक हिट से सस्ता बनाना होगा। दूसरी बात यह है कि हमें ऐसे शिचा-यन्त्रों स्त्रौर सामग्रियों का उपयोग करना होगा जो कि इस देश में सरलता से उपलब्ध हो सकें तथा सक्ते हों जिससे निर्धन बालक भी उसका उपयोग कर सकें। जहाँ तक विधि में प्रतिपादित व्यावहारिक जीवन के अभ्यासों का सम्बन्ध है हम उसका परिवर्तन अपने देश की आवश्यकताओं और मुविघाओं के अनुसार कर सकते हैं, उदाहरण के लिए मेज पर काँटा चम्मच से भोजन करने के कार्य को भारतीय ढंग से भोजन करने की परम्परा में परिवर्तित किया जा सकता है। आज हमारी राष्ट्रीय शिक्ता-योजना में प्राइमरी शिक्ता के चेत्र में बेलिक विधि का जो प्रयोग हो रहा है, उस विचार से हमें शिश शिद्धा कि बारे में भी ध्यान देना चाहिए, श्रीर ऐसी दशा में बेसिक विधि के साथ मॉन्टेसरी विधि का मेल करके ऋपने देश की परिस्थिति के अनुक्ल एक नई विधि की खोज करनी चाहिए। अतएव इस चेत्र में अत्यन्त व्यापक खोज एवम प्रयोग की आवश्यकता है।

"शिक्षा भावी जीवन की तैयारी नहीं है, बल्कि जीवन की एक प्रक्रिया. है।"

-जॉन डीवी

अध्याय ८

## जॉन डीवी

( १⊏४६— १६४२ ) ृभूमिका

जॉन डीवी अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक एवम् शिच्चा-विचारक था। कई लोगों ने उसका सम्मान 'नवीन विश्व का सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक-विचारक' के रूप में किया है। जॉन डीवी के अतिरिक्त अन्य किसी भी विचारक ने शिच्चा सम्बन्धी विषय पर इतनी अधिक गहराई से विचार नहीं किया है और किसी का इतना अधिक ज्यापक प्रभाव भी न केवल अमेरिका के विद्यालयों पर वरन् विश्व के अन्य देशों में पड़ा है। प्रोफेसर बैगले ने डीवी के अमेरिका की शिच्चा के नेतृत्व के सम्बन्ध में कहा है कि "शिच्चा सम्बन्ध महान् नेतृत्व जिसका सम्पादन उसने चालीस वर्षों से अधिक किया है वह अत्यन्त सम्मान एवम् गरिमा से पूर्ण है। शिच्चा-सिद्धान्त के च्लेत्र में उसके नेतृत्व ने स्वराष्ट्र की संकुचित सीमा तोड़कर विश्वव्यापी प्रभाव स्थापित किया है। वह सन्चे माने में विश्व का शिच्चा-नायक था"।

डीवी ने शिक्ता के क्षेत्र में रूढ़िवादिता एवम् सत्ताधारिता का डटकर मुका-बला एवम् विरोध किया। मानव-जीवन की परिवर्तित एवम् परिवर्तनशील स्थितियों के लिए एक उपयुक्त शिक्ता दर्शन का प्रस्तुतीकरण जॉन डीवी ने श्रन्य विचारकों की श्रमेक्ता सुन्दर रूप में किया है। उसके प्रयोगात्मक एवम् सैद्धान्तिक कार्यों ने शिक्ता का पुनर्मनीवैज्ञानीकरण एवम् सामाजीकरण किया है तथा उसको एक वैज्ञा-निक एवम् श्रीचोगिक रूप प्रदान किया है। उसने बालक के विद्यालय के क्रियाकलापों



जॉन डीवी (१८५६-१६५२)

## अध्याय— ८

# जॉन डीवी

जॉन डीवी] [ ग्रध्याय ८

को वास्तिविक जीवन से सम्बन्धित कर बालक के समन्न नवीन सामाजिक एवम् श्रीद्योगिक स्थितियों की व्याख्या प्रस्तुत की है। इस प्रकार जॉन डीवी का नाम बाल-केंद्रित विद्यालय के पन्न को स्वीकार करने में तथा क्रिया द्वारा सीख तथा रुचि को महत्व देने वाले विद्यालय के महत्त्व को प्रतिपादित करने में समानार्थी रूप में प्रयुक्त हुआ है।

## जीवन तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्य

जॉन डीवी का जन्म वारमॉन्ट के बर्लिङ्गटन में सन् १८६ में हुन्ना था। उसका पिता त्राचिवालड डीवी गाँव का दुकानदार था तथा माता लूसिना रिच हट एवम् त्राशावादी स्त्री थी। जॉन डीवी ने पारिवारिक परम्परा को तोड़ कर कालेज की शिद्धा प्राप्त की। इसका एकमात्र कारण माता का प्रभाव ही था। शिद्धा सिद्धान्त के निर्माण में डीवी की बाल्यावस्था की परिस्थितियों ने महान् योगदान दिया है। प्रारम्भिक जीवन के त्रानुभवों ने उसके लिए निम्नलिखित विचारों की स्थापना की है:—(१) परम्परावादी स्कूल में शिद्धा देने की प्रणाली नितान्त प्रभावहीन तथा व्यर्थ होती है। (२) प्रतिदिन के जीवन से मानव का सम्पर्क होने से उसके लिये त्रपरिमित, प्राकृतिक तथा गतिशील "सीखने की त्रानेक स्थितियाँ" उत्पन्न होती हैं।

डीवी ने अपनी प्रारम्भिक शिद्धा अपनी जन्मभूमि के विद्यालयों में प्राप्त की । सन् १८७६ ई० में उसने 'वारमाँट विश्वविद्यालय' से बी० ए० की उपाधि प्राप्त की । एक वर्ष तक और दर्शन का अध्ययन करने के उपरान्त तथा थोड़े समय तक विद्या-लय में पढ़ाने के पश्चात् उसने जॉन हापिकन्स विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया । यहाँ वह ख्याति प्राप्त विद्वानों के सम्पर्क में आया, जिन्होंने उसके दर्शन एवम् शिद्धा सिद्धान्तों के विकास पर अपना अत्यन्त स्वस्थ प्रभाव डाला । उसने मनोविज्ञान का अध्ययन जी० स्टैनली हॉल से, इतिहास का अध्ययन हारबार्ट बी० एडेम्स से तथा दर्शनशास्त्र का अध्ययन जार्ज एस० मॉरिस तथा चार्ल्स एस० पीयर्स से किया । दो वर्षों के लोजपूर्ण अध्ययन के उपरांत वह जॉन हापिकन्स विश्वविद्यालय में पी-एच० डो० की उपाधि से सम्मानित किया गया ।

श्राच्यान काल समाप्त करने के पश्चात् उसने श्राच्यान का कार्य प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम उसने मिनेसोटा विश्वविद्यालय में सन १८८६ ई० से १८८६ तक श्राध्यापन का कार्य किया, तत्पश्चात् सन् १८८६ ई० से १८६४ तक मिशीगन विश्व- विद्यालय में श्राध्यापक रहा। इस स्थान में उसने दर्शन विषय पर श्रापने विद्यत्तापूर्ण

व्याख्यान देने के कारण काफी ख्याति प्राप्त की । ३४ वर्ष की ऋवस्था में ही सन् १८४ में वह शिकागो विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र विभाग के ऋष्यत्त पद पर विभूषित होने के लिये आमन्त्रित किया गया । सन् १८६ ई० में जब कि डीवी शिकागो विश्वविद्यालय से सम्बन्धित था उसने ऋपने शित्ता सिद्धान्तों को कार्य रूप में परिणित करने के लिए एक छोटे से प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना की ।

यह प्रयोगात्मक विद्यालय, जो कि अपने नाम के अनुसार ही सार्थक था. शिचा सिद्धान्तों का परीचर्ण का केन्द्र था। यह एक ऐसा स्थल था जहाँ सिद्धान्तों एवम् विचारों का प्रदर्शन होता था. उनका परीक्षण किया जाता था. उन पर सम्यक श्रालोचनाएँ होती थीं तथा उनको परिचालित किया जाता था श्रीर नवीन सत्यों की लोज होती थी। इस विद्यालय में डीवी ने ऋध्यापन एवम् सीखने के ऋन्य प्राकृतिक उपायों की खोज की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयत्न किया। चार से चौदह वर्ष की मिन श्रवस्थाश्रों के बालक इस विद्यालय में आठ या दस की संख्या में छोटे-छोटे वर्गों में विभाजित कर दिए जाते थे। बालकों के श्रेग्री विभाजन की कोई कड़ी योजना डीवी ने नहीं श्रपनाई ! श्रध्यापकगण सदा इस बात का पता लगाने के लिए सतर्क रहते ये कि विद्यालय तथा जातीय जीवन की खाँई को किस प्रकार पाटा जाय। बालकों की शिचा के लिए भिन्न-भिन्न तथा उपयोगी विषयों को सम्भिलित करने का उराय भी सदैव ऋध्यापकगण सोचा करते थे। डीवी ने इस ऋोर संकेत किया है कि उसके विद्यालय ने फोबेल द्वारा प्रथम व्यक्त सिद्धान्तों को कार्य रूप में परिणित करने की चेष्टा की । वे सिद्धान्त निम्नलिखित थे—(१) विद्यालय का यह प्रथम कर्त्तव्य है कि वह बालक को पारस्परिक सहयोग एवम् सहायतापूर्ण जीवन के मध्य प्रशिचित करे। (२) शिचा सम्बन्धी क्रिया-कलापों की प्रारम्भिक जड़ वाह्यवस्तुन्त्रों के प्रस्तुती-करण एवम् प्रयोग में न होकर बालक के कार्यों तथा उसकी नैसर्गिक प्रवृत्तियों में निहित है। (३) इन क्रिया-कलापों को संगठित करने में बृहद् प्रौढ़ समाज के कार्यों को भी सिन्नहित कर लेना चाहिए क्योंकि बालक अंत में उसी समाज में प्रवेश करेगा । इस विद्यालय का वर्णन करने वाली छोटी पुस्तक 'दी स्कूल एएड सोसाइटी' ही वह पहली प्रकाशित पुस्तक थी जो अमेरिका के अध्यापकों के समज्ञ उपस्थित हुई श्रौर इस प्रकार डीवी ने राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की ।

१६०४ ई० में वह कोलम्बिया विश्वविद्यालय में दर्शन-शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त हुआ । इस सम्मानित पद पर उसने ऋपने जीवन का ऋषिकांश समय व्यतीत किया । इस विश्वविद्यालय का वह एक लब्धप्रतिष्ठ प्रोफेसर था । उसकी प्रसिद्धि एक श्रेष्ठ दार्शनिक तथा शिद्धा-सुधारक के रूप में सम्पूर्ण संसार में शीझ ही फैल गयी । उपरोक्त विश्वविद्यालय में श्रपने प्रवास काल में डीवी ने न केवल विस्तृत रूप में रचनात्मक कार्य किया तथा श्रागे भी खोज-कार्य श्रारम्भ रक्खा वरन् उसने समय-समय पर शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों एवम् श्रायोगों में विदेशों में भाग लेने में भी श्रपने को व्यस्त रखा । उसने श्रपने सिद्धान्तों के विस्तार को भी जारी रखा । सुदूर पूर्व के देशों ने भी उसका नेतृत्व स्वीकार किया है । सन् १६१६ ई० में वह जापान के टोकियो विश्वविद्यालय द्वारा दर्शनशास्त्र एवम् शिक्षा विषय पर व्याख्यान देने के लिए श्रामंत्रित किया गया । इसके पश्चात् चीन में पेकिंग विश्वविद्यालय ने भी उसको निमंत्रित किया । यहाँ उसने दो वधों तक व्याख्यान दिया । टिकेश सरकार ने श्रपनी विद्यालय-व्याख्या को पुनंसंगठित करने के लिए डीवी से प्रार्थना की । इसी प्रकार की प्रार्थना उसके पास रूस, मेक्सिको द्वारा भी भेजी गई थी । पेस्टालॉजी के पश्चात् कोई भी ऐसा श्राष्ट्रनिक शिक्षा-विचारक नहीं हुत्रा जिसका इतना श्रिकि सम्मान श्रपने देश में तथा सम्पूर्ण विश्व में हुत्रा हो । सन् १६४२ में यह महान शिक्षा-शास्त्री एवम् दार्शनिक ६२ वर्ष की श्रवस्था में स्वर्ग सिघार गया ।

जॉन डीवी एक प्रतिभावन एवम् उर्वर लेखक था। उन् १८६६ ई० से लेकर १६३८ के लम्बे समय में उसने जिन बहुसंख्यक पुस्तकों, लेखों एवम् व्याख्यानों को प्रकाशित किया है उसमें उसने अपने शिन्ता-दर्शन की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है तथा शिन्ता, विद्यालय, पाड्यक्रम एवम् शिन्त्यण विधि के वास्त्विक अर्थों पर विशेष-बल दिया है। उसकी निम्नलिखित पुस्तकें अत्यन्त महत्वपूर्ण एवम् सर्वप्रसिद्ध है:—

- (१) 'दी स्कूल एगड सोसाइटी' (१८६)
- (२) 'दि चाइल्ड एएड दि करीकुलम' (१६०२)
- (३) 'हाऊ वी थिन्क' (१६१०)
- (४) 'इन्टरेस्ट एएड एफर्ट इन एजूकेशन' (१६१३)
- (४) 'स्कूल्स आफ दुमारो' (१६१४)
- (६) 'डेमोक्रें सी एएड एज्केशन' (१६१६)
- (७) 'रिकान्स्ट्रक्शन इन फिलासफी' (१६२०)

#### तथा

( = ) 'इक्सपीरियन्स एगड एज्केशन' ( १६३= )

डीवी का 'डेमोक्रेसी एएड एज्केशन' कदाचित् सर्वश्रेष्ठ शिला सम्बन्ध अप्रत्य है जिसका अनुवाद विश्व की अपनेक भाषाओं में हुआ है।

3

### डीवी की दार्शनिक विचारधारा

डीवी एक महान् शिद्धाशास्त्री था क्योंकि वह एक महान् दार्शनिक था। श्रवएव उसके शिला सम्बन्धी विचारों एवम् सिद्धान्तों को समभने के लिए हमें उसके मूलभूत दार्शनिक विचारों को भी समभ लेना होगा। डीवी डीवी के दर्शन के दर्शन का लगातार संशोधन होता रहा। अपने शास्त्रीय का विकास जीवन के आरंभ में अपने दर्शनशास्त्र के अध्यापक जॉर्ज एस० मारिस के प्रभाव के फलस्वरूप डीवी ने हीगेल की दार्शनिक विचारधारा को स्वीकार किया । तत्पश्चात् वह डारविन से प्रभावित हुन्ना तथा शनैः शनैः उसने डारविन के 'ब्रन्कलन' तथा 'ब्रस्तित्व के लिए संघर्ष' के सिद्धान्त से युक्त प्रकृतिवाद के पद्ध में श्रादर्शवाद को त्याग दिया। उसने इस समय अपने दर्शन का नामकरण 'प्रयोगा-मक आदर्शनाद' किया । इसके पश्चात् वह विलियम जेम्स तथा उसके प्रयोजनवादी र्शन (प्रैगमेटिक फिलासफो) से बहुत अधिक प्रभावित हुन्ना और अन्त में वह निमित्तवादी' (इन्स्ट्र मेर्गेटलिस्ट) या प्रयोगवादी (एक्सपेरिमेर्गेटलिस्ट) बन गया। बह 'निमित्तवादी' नाम से पुकारा गया है क्योंकि वह कहता है कि विचार, शान, गावनाएँ, सिद्धान्त त्रादि साध्य न होकर साधन या निमित्त हैं जिसके द्वारा सभी । कार की उच्चता प्राप्त की जा सकती है तथा जीवन का उद्देश्य भी प्राप्त किया जा कता है। मनुष्य, समाज तथा प्रकृति सम्बन्धी डीवी के बृहद दृष्टिकीण पर विचार उरते हये हमारे लिये यह उचित नहीं है कि हम उसके दर्शन का वर्गीकरण या ामकरण संकीर्ण सीमात्रों के भीतर करें।

श्रुपनी रचनाश्रों द्वारा डीवी ने यह सलाह दी है कि परम्परावादी दार्शनिक मस्याएँ पूर्णत्वा समय के श्रुत्कल नहीं है इसिलए उसने हमारे दार्शनिक विचारों को पुनः बदलने की माँग की । उसका यह मत था कि जिस् श्रांन का मूलोद्गम प्रयोगात्मक स्थिति ने 'प्रौद्योगिक विज्ञान' के च्रेत्र को परिव-र्तित कर दिया है, वही दर्शन के च्रेत्र में मूल्यों को स्थानान्त-त त कर सकती है । उसका वह विश्वास था कि दर्शनशास्त्र का एक व्यावहारिक देश होता है तथा जब कमी इस पर गम्भीरता पूर्वक श्रध्ययन किया जाता है तो

र भाश्चात्य त्रादर्शवाद प्रभुख रूप से हीगेल के दार्शनिक सिद्धान्तों की उपज है। स्व २—विस्तृत रूप में उसके दार्शनिक सिद्धान्तों की चर्चा उसके 'रिकांस्ट्रक्शन इनः र्ठ नासफी' नामक पुस्तक में हुई है।

"एक ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति होती है जो जीवन के कायों पर प्रमाव डालता है"। अपने इस तर्क के आधार पर उसने अपने पुस्तक 'डेमोक्रेसी एएड एज्केशन' में 'घोषित किया है कि दर्शनशास्त्र की सर्वाधिक गहन परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है: "अपनी सामान्य अवस्थाओं में शित्ता सिद्धान्त ही दर्शन कहलाता है"। यह डोवी का एक हद तर्क था कि दर्शन का मूज सद्दम विचारों के वातावरण में नहीं होता वरन् इसका मूल उद्गम समाज है तथा इसका एक सामाजिक कार्य भी है। यह पूर्व निर्धारत सत्य की प्रकृति पर विचार नहीं करता वरन् यह एक ऐसी वस्तु है जो जीवन का निर्माण करता है, उसको प्रतिबिम्बित करता है और जीवन की विभिन्न व्यवहारिक एवम् सामाजिक समस्याओं को हल भी करता है। यह सामाजिक ग्रंथियों, विशेष रूपेण जो आधुनिक समाज की तीन प्रमुख शक्तियों यथा प्रजातन्त्र, उद्योग तथा विज्ञान के पारस्परिक संपर्क से निर्मित होती है उनका अध्ययन करता है।

डीवी का यह विश्वास था कि इस विश्व में जिसमें हम निवास कर रहे हैं वह स्थिर एवम् बना बनाया नहीं है वरन् यह एक गतिशील एवम् परिवर्तनशील

मूल्य निश्चित नहीं है; वरन् वे उत्पन्न

किए जाते हैं

विश्व है। इस विश्व में घटनाश्रों का पूर्वानिश्चिय पूर्वसम्पन्न भौतिक या आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा नहीं होता। अतएव हम पूर्वनिश्चित सिद्धान्तों, अन्तिम सीमाओं, निश्चित मूल्यों अथवा स्तरों का निर्माण नहीं कर सकते। डीवी का यह मत

था कि अनन्त सार्वभीम सत्य के सम्बन्ध में सुनिर्मित घारणा निश्चित करना न केवल असम्भव है वरन् व्यर्थ भी है। अपने इस इद विश्वास के कारण उसे सत्य की प्रकृति को निश्चित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत आदर्शवादियों का यह विचार है कि आध्यात्मिक मूल्य नाशवान नहीं हैं, अनन्त सत्यों में परिवर्तन नहीं होता तथा वास्तविक सौन्दर्य कभी भी नहीं कुम्हलाता।

डीवी के अनुसार जीवन के मूल्य समय, स्थान एवम् व्यक्ति के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। जीवन के इन मूल्यों को मनुष्य अपनी रचनात्मक शक्तियों एवम् बुद्धि के सहयोग से निर्मित एवम् पुनः निर्मित करता है। मूल्यों के निर्माण में सफलता का निश्चय उन कार्यों के परिणाम पर होता है जिनकी आरे विचार उन्मुख होते हैं। यदि विचार पूर्ण, स्वस्थ एवम् अच्छे होते हैं तो वे सत्य है परन्तु यदि वे कार्य रूप के परिणात होते समय भ्रम, अनिश्चय एवम् बुराई आदि की वृद्धि करते हैं तो वे अवास्तविक होते हैं। इस प्रकार डीवी के अनुसार सत्य केवल व्यक्ति का अनुभव मात्र ही है। अनुभव के द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती है तथा सत्य का आगमन होता है।

डीवी ने व्यवहार को सिद्धान्त से ऋधिक, प्रयोगात्मक खोज को भावना एवम् -ख्याल से अधिक तथा किया को विचार से अधिक महत्वशाली माना है। उसका यह विश्वास था कि ज्ञान को क्रिया एवम कार्बव्यापार से ज्ञान का विकास किया अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि ज्ञान का निर्माण कार्यों से होता है। ज्ञान द्वारा ही होता है। केवल क्रिया द्वारा ही शान को अर्जित प्राप्ति की विधि प्रयो-किया जा सकता है। इस प्रकार ज्ञान का कारण किया होता गात्मक है। है तथा ज्ञान किया की एक गौरा उपज है। ज्ञान को ऋर्जित करने की विधि प्रयोगात्मक है। डीवी के मत से यही जानने की विधि है। 'हाऊ वी थिन्क' नामक अपनी पुस्तक में डीवी ने यह व्यक्त किया है कि प्रभावीत्पादक एवम ्यूर्ण विचार उसी समय सम्भव हो सकता है जब कि किसी भी रूप में प्रयोगात्मक विधि का पालन किया जाय। डीवी के इस विषय के विवाद ने उसके दर्शन का नाम 'प्रयोगवादी' श्रमिहित किया है। डीवी की यह घारणा श्रपर्याप्त थी क्योंकि ज्ञान केवल क्रिया मात्र पर निर्भर नहीं रहता । विचार श्रथवा विश्व बौद्धिक श्रभ्यास भी -हान की अभिवृद्धि करता है।

श्रपनी पुस्तक 'हाउ वी थिन्क' में डीवी ने मस्तिष्क के सोचने की प्रक्रिया की स्थितियों की व्याख्या प्रस्तुत की है। उसका विचार था कि जब हम किसी भी चीज़ को सोचने की कोशिश करते हैं तब उसको सोच लेते सोचने की प्रक्रिया हैं। सोचने की किया किसी रिक्त स्थान में सम्पादित नहीं होती है। इसके लिए तो कुछ न कुछ प्रेरणात्मक वस्तुश्रों का होना नितान्त श्रावश्यक है। विचारों का जन्म परेशानियों, बाधाश्रों श्रथवा समस्याश्रों के मध्य होता है। प्रत्येक विचार का श्रारम्भ समस्याश्रों के मध्य होता है तथा जब वह पूर्ण हो जाता है तो उसका श्रवसान किसी समाधान के रूप में हो जाता है। विचारों के श्रारम्भ एवम् श्रवसान की इन दो सीमाश्रों के मध्य की पाँच तार्किक स्थितियों का वर्णन डीवी ने किया है। ये स्थितियाँ निम्नलिखित हैं:—

ह (१) समस्या श्रथवा कठिनाई की चेतनता।

Ę

- (२) मानसिक खोज, स्थिति की ब्याख्या तथा मुख्य वस्तु की गवेषणा।
- (३) सम्भावित समाधानों का सूचीकरण।
  - (४) प्रत्येक सुक्ताये गए समाधान के सिन्निहित अर्थों को सोचना तथा अति योग्य समाधान को प्रयोग के लिए प्रेषित करना।
- प ( ४ ) पुनर्निरीक्षण तथा प्रयोग से परिणाम की प्राप्ति ।

डीवी को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने शिद्धा-शास्त्रियों का व्यान विचार की प्रक्रिया के महत्व की ऋोर दिलाया है। बालक की सीखने, सोचने ऋादि की शक्ति में डीवी का प्रगाद विश्वास था। उसने इस बात पर बल दिया है कि बालकों को इस प्रकार सोचने के लिए शिचित करना चाहिए।

## डीवी का शिक्षा सिद्धान्त

डीवी ने शिक्ता के श्रर्थ श्रीर उद्देश्य, तथा साधन एवम् साध्य से सम्बन्धित कुछ अतीव दुःसाध्य विरोधाभासों का उत्तर देने का प्रयास किया है। भावी जीवन शिक्षा स्वयम् जीवन के लिए शिक्षित करने के विचार ने सदैव डीवी के समद्ध एक है वह जीवन की चुनौती उपस्थित की है। डीवी ने इस चुनौती का सफलता-तयारो नहीं है। पूर्वक सामना भी किया है। उसने यह विचार व्यक्त किया है कि शिद्धा वास्तविक श्रीर वर्तमान जीवन की एक प्रक्रिया है न कि भावी जीवन की किसी प्रकार की तैयारी। डीवी कहता है कि शिल्ला के सम्बन्ध में स्पेन्सर का विचार अर्थात् "शिद्धा जीवन की तैयारी है" उस समय अत्यन्त महत्वपूर्ण है जब यह "श्रमी श्रीर यहाँ" के जीवन से सम्बन्धित हो। बालक वर्त-मान में निवास करता है, वह सुदूर भविष्य में रुचि नहीं रखता । अतएव बालक को उन कार्यों के प्रति आज प्रेरित करना जो कि उसके वयस्क जीवन के लिए उप-योगी होगा, नितान्त निरर्थक है। शिच्चक को अपनी दृष्टि सुदूर एवम् काल्पनिक श्रंतिम उत्पादन की श्रोर न रखनी चाहिए वरन् उसे वर्तमान की श्रोर तथा बालक जो बढ़ता है, विकसित होता है तथा जो वर्तमान में श्रपनी शक्तियों का फल प्राप्त करता है, की स्रोर ध्यान देना चाहिए। बालक स्रपनी शक्तियों का पूर्ण विकास किसी स्वतः पूर्ण मापद्गड के ऋाधार पर नहीं करता वरन् वह तो इनका विकास अपनी स्वयम् की अधिक से अधिक सुविधा, अपनी इञ्छाशक्ति एवम् अवसरों को े देखकर करता है। चूँकि बालक वर्तमान में ही क्रियाशील रहता है, शिद्धा की प्रक्रिया का साहचर्य जीवन की प्रक्रिया से होना चाहिए। इस प्रकार शिद्धां स्वयम् एक जीवन बन जाता है, वह जीवन की तैयारी नहीं है।

शिद्धा से सम्बन्धित विचारों में डीवी का 'विकास का विचार' श्रिति महत्वपूर्ण है। उसका विचौर था कि व्यक्ति के विकास के ऋतिरिक्त शिद्धा का कोई ऐसा सर्व-्रप्राह्म मापदगड नहीं है जिससे शिद्धा का माप हो सके । उसने श्रपने शिद्धा-विचारों को सतत् विकास की रद्धा, पोषण करना विकास ही शिक्षा है तथा दिशासंकेत माना है। उसने ऐसे सतत् विकास की माँग की जिससे श्रीर श्रिषक 888

विकास की अवतारणा हो । इस प्रकार से यदि शिक्षा विकास का ही दूसरा नाम है और विकास का ध्येय और अधिक विकास लाना है तो इससे सिद्ध होता है कि जितनी लम्बी अवधि तक विकास होता रहेगा शिक्षा का भी उतना ही विकास होता लायगा । अतएव मानवीय विकास अथवा शिक्षा का अन्त नहीं है, वह तो अनन्त है । मानवजाति को अधिक विकास एवम् अधिक पूर्णता के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए । डीवी का यह विश्वास था कि विकास की इस धारणा में विगत शिक्षा शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित संकीर्ण आदशों के अभिलाषित तत्व भी सित्रिहित हैं। फिर भी डीवी का यह उद्देश्य अस्पष्ट है क्योंकि विकास का उद्देश्य अथवा दिशा का स्पष्ट रूप से संकेत नहीं मिलता । विकास भिन्न-भिन्न दिशाओं को प्रहण कर सकता है अर्थात् वह बुराई की ओर या भलाई की ओर उन्मुख हो सकता है। एक चोर का विकास और अच्छे चोर के रूप में हो सकता है किन्तु समाज के लिए यह कल्याण्यद नहीं है। शिक्षा के उद्देश्य के रूप में विकास से असन्तुष्ट होकर डीवी ने इसके लिए एक अधिक सुन्दर उद्देश्य की स्थापना की है। यह उद्देश्य है "अनुभक का सतत् पुनर्निर्माण।"

डोवी ने शिक्षा की परिभाषा निम्नलिखित दी है "शिक्षा पुनर्निर्माण अथवा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है जिसका सामाजिक मूल्य व्यक्तिगत योग्यता के शिक्षा अनुभव का सतत् पुनर्निर्माण है। पुनर्संगठित, पुनर्निर्मत करता है। वह अपने अनुभव को पुनर्संगठित, पुनर्निर्मत करता है एवम् पुनः दुहराता है।

हांवी के अनुसार यह अनुभव का पुनर्निर्माण शिक्षा है। अनुभव के सतत् दुहराए जाने की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा सदैव आगे की ओर और अधिक दुहराए जाने के लिए एवम् क्रियाशीलता के लिए, अभिमुख होती है। ऐसी स्थित कभी भी नहीं आ सकती जिसमें अनुभव सम्पन्न न हो सके अथवा सीखना पूर्णरूप से रक जाय। जब तक मनुष्य अपने को परिवर्तित वातावरण के अनुकूल बनाता जाता है तब तक वह सीखता जाता है तथा शिक्षा का सतत् विकास भी होता जाता है। अतएव शिक्षा की पूर्णता का कोई ही साध्य अथवा उसकी कोई अन्तिम सीमा नहीं है। इस हिटकोण से जैसे ही बालक जन्म लेता है वह शिक्षा के चेत्र में प्रवेश करता है और जीवन पर्यन्त वह शिक्षा के आवरण में दका रहता है। डाक्टर जॉन डीवी के शिक्षा सिद्धान्त के अनेक विद्याधियों को भावी पुनर्निर्माण के लिए पुनर्निर्माण का प्रयोग तथा कोई निश्चत परम्परा या सुस्थापित वस्तु की अनुपिस्थित ने बहुत अधिक परे-

शान एवम् चिन्तित किया है। डीवी का प्रजातंत्र सम्बन्धी विचार जिसका अध्ययन हम आगे चलकर करेंगे, इस अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले तत्व में कुछ सहयोग देता है। अधिक व्यापक जनतंत्र अर्थात् समृह के प्रत्येक सदस्य द्वारा समृह के कार्यों और हितों में अधिक योग्यतापूर्वक भाग लिया जाना और सभी समृहों द्वारा अन्य वगों के कार्यों और हितों में और अधिक भाग लेना ही वस्तुतः डीवी क अनुसार वह पूर्ण लच्य है जो अनुभव के पुनर्निर्माण् की दिशा का संकेत करता है। कुछ लोग डीवी के शिद्या के सामाजिक विवार को शिद्या सिद्धान्त के च्लेव

कुछ लोग डीवी के शिक्षा के समाजिक विचार को शिक्षा सिद्धान्त के क्षेत्र में उसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। उसने शिक्षा को एक बहुत शिक्षा एक सामाजिक आवश्यक सामाजिक प्रक्रिया माना है। रूसो द्वारा प्रतिपादित प्रक्रिया है। विचारों के विरोध में डीवी ने कहा है कि व्यक्ति का विकास

एकान्त में अथवा केवल प्रकृति से सम्पर्क स्थाति करने में नहीं हो सकता । मनुष्य के विकास की प्राकृतिक स्थितियों में एक आवश्यक तत्व है शेष मानव जाित । वह अपनी शिक्तयों का विकास केवल सम्य जीवन के आधार पर सामाजिक वातावरण में हां कर सकता है । समाज अपने रीतिरिवार्ज, संस्थाओं, विचार पदिवारों तथा कियाओं के द्वारा बालक के चरित्र को निर्मित करता है । अतएव बालक को ''अन्तर्कियाओं एवम् सम्बन्धों की विस्तृत प्रन्थ के मध्य विचार करते हुए तथा पल्लवित होते हुए नागरिक के का में 'अध्ययन कराना चाहिए । शिक्ता की दो विभिन्न मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रक्रियाओं में डीवी ने मनोवैज्ञानिक पहलू को आधार माना है । उसका विचार है कि बालक की शिक्ता का आरम्भ बालक की शिक्तयों एवम् गुणों की मनोवैज्ञानिक अन्तर्ह कि के द्वारा होनी चाहिए । किन्तु बालक की इन शक्तयों का अर्थ उसी समय है जब कि बालक सामाजिक सम्बन्धों में अपने को व्यस्त कर सके । अतएव शिक्ता का प्रारम्भ बालक की शक्तियों, गुणों, आदतों, के साथ होना चाहिए किन्तु इनका सामाजिक अर्थ में भी प्रयोग होना चाहिए । डीवी कहता है ''जिस सामाजिक वातावरण में बालक रहता है, उसकी माँग द्वारा बालक की शक्तियों के उभार से ही वास्तिवक शिक्ता प्राप्त होती है"।

डीवी ने इस बात की ख्रोर संकेत किया है कि शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया एवम् कार्य का निश्चित अर्थ उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि हम उस प्रकातन्त्र श्रेडठतमें प्रकार के समाज की व्याख्या न कर दें जो हमारे विचार में सामाजिक व्यवस्था है। डीवी स्वयम् एक "वर्गहीन समाज" में पल्लवित हुआ था। उसने कहा है कि प्रजातंत्र सुन्दर सामाजिक व्यवस्था को उपस्थित करता है। वह इस बात में पूर्ण हद्प्रित्त्र था कि वह समाज जो कि अपने सदस्यों को श्रेडठ अनुभव प्रदान करता है, अपने कार्यों

को प्रजातंत्रीय पद्धित पर संगठित करने के लिए पेरित होगा । डीवी फासिस्टवाद एवम् साम्यवाद का कहर विरोधी था क्योंकि उसका विचार था कि ये रूढ़िवादी सिद्धान्तों श्रीर राजनीतिक दल के श्रागे व्यक्ति को कम महत्व देने पर श्राधारित हैं। डीवी ने प्रजातंत्र को एक सरकार के श्रार्थ से श्राधिक व्यापक श्रार्थ में व्यक्त किया है। उसके श्रानुसार "प्रजातन्त्र, सरकार के रूप से कुछ श्राधिक है। मुख्य रूप से यह सह-जीवन व्यतीत करने का एक ढंग है।" इस सह-जीवन में व्यक्ति का सम्मान होता है, उनके विशेष गुणों का मूल्य होता है, उन्हें श्रावसर की समानता होती है तथा उन्हें सतत् विकास का मोका प्रदान किया जाता है। डीवी के इस प्रजातंत्रीय श्रादर्श की श्रास्था ने उसे जन-शिद्धा के प्रवल प्रचारक की संशा प्रदान की है। वह चाहता था कि प्रत्येक बालक को श्राप्ती शिक्तियों के श्राधिकाधिक विकसित करने का श्रावसर मिले चाहे वह जिस जाति का हो श्रीर उसका पिता चाहे जिस धर्म को मानने वाला हो तथा चाहे जिस व्यवसाय में रत हो।

शिचा के चेत्र में डीवी के योगदानों में 'रुचि एवम् प्रयक्त के सिद्धान्त' का संकेत करना बहुत आवश्यक है। डीवी ने इस बात का संकेत किया है कि वस्तु में रुचि का सिद्धान्त स्वामाविक रुचि से सब सच्चे प्रयत्न उत्पन्न होते हैं। अतएव बालक की सम्पूर्ण सीख उसके सामान्य अनुभवों से उत्पन्न होनी चाहिए, वह अनुभव या क्रियाशीलता जिसमें बालक की वास्तविक रुचि है। जहाँ पर इस वास्तविक रुचि की कमी हो, उनको पुनः विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी साध्य जिसमें सीखने वाले को वास्तविक रुचि है, से कार्य को सम्बन्धित कर प्रयत्न को भी प्रश्रय देना चाहिए। अतएव क्रियाकलाप का कोई साध्य अथवा उद्देश्य होना चाहिए।

#### विद्यालय का अर्थ

डीवी ने विद्यालय के सिद्धान्त एवम् व्यवहार की व्याख्या अपनी पुस्तक 'स्कूल एएड सोसाइटी' में की हैं। उसने इस अवास्तिवक विचार को अस्वीकार कर दिया है कि विद्यालय बालक की विकासात्मक अवस्था के लिए उपयुक्त सुविध है, अथवा यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भविष्य के सम्भावित जीवन से अव्याव हारिक एवम् दूरस्थ सम्बन्ध रखने वाले तथ्यों को सीखा जाता है। उसने प्राचीन प्रणाली का घोर विरोध किया जिसमें शिक्षा वस्तुत्रों के विषय में बातचीत के द्वारा न कि उनको कार्य रूप में करके दी जाती थी; इसके साथ ही साथ एकसत्तात्म विधियों का भी विरोध किया इयोंकि उनसे बालकों में आज्ञापालन, अधानुसरण तथ



डीवी ने विद्यालय को एक ऐसे समुदाय तथा एक ऐसे लघु समाज बनाने के लिए जोर दिया है जिसमें संचित्त रूप में सामाजिक अथवा वास्तविक जीवन की स्थितियों को पुनः प्रकट करने की शक्ति हो। फिर भी डीवी ने वास्तविक जीवन को विद्यालय में लाने के लिए अपना कोई स्पष्ट मत नहीं दिया। उसने कहा है कि वास्तविक जीवन जटिल होता है अनैतिक होता है तथा प्रत्यच्च अध्ययन के लिए बहुत अधिक दुर्बोध हो जाता है। शिचा को जीवन पर आधारित होना चाहिए किंतु एक अत्यन्त सरलीकृत, पवित्र तथा संगठित जीवन पर ही। डीवी ने कहा है कि विद्यालय जीवन को गृह जीवन के आधार पर धीरे-धीरे विकसित करना चाहिए। विद्यालय को बालकों के परिवार के उन्हीं कियाकलापों को ग्रहण करना चाहिए जिनसे बालक पहले ही भली-भाँति परिचित हो चुका होता है। इस विचार के परिणामस्व-रूप आज 'समुदाय केन्द्रित विद्यालय' की स्थापना हो रही है।

## पाठ्य-क्रम

स्पेन्सर स्रादि स्राधुनिक पाठ्यक्रम निर्माता श्रों के विचारों के विपरीत डीबी यह प्रकट करता है कि मानवीय क्रियाक लापों का शिक्षा के लिए वर्गीकरण करना स्रास्मिव है, तथा विषयों का क्रम से वर्ग स्थापित करना भी श्रसम्भव है। मानवीय संस्कृति की सुरत्ता के लिए ही प्रौढ़ों द्वारा विभिन्न विषयों का वर्गीकरण किया गया है। डीवी के अनुसार बालक का मस्तिष्क स्रपने स्रानुभवों के कोष का विभाजन विभिन्न विषयों के रूप में नहीं करता। पाठ्यक्रम संगठन का सिद्धान्त बालक की निश्चित विकास स्रायस्था के स्राधार पर होना चाहिए जिसका केन्द्र उसकी स्राम्थित त्वास स्रायस के स्राधार पर होना चाहिए जिसका केन्द्र उसकी स्राम्थित सम्बन्ध का केन्द्र न तो विज्ञान, साहित्य स्रीर इतिहास है स्रीर न भूगोल है वरन् स्वयम् बालक के स्रपने क्रियाक लाप ही है। सच पूछा जाय तो डीवी ने पूर्वनिश्चित पाठ्यक्रम का पूर्ण विरोध किया है, उसे स्रयोग्य भी घोषित कर दिया है। उसने स्रध्यापकों को ऐसे नृतन पाठ्यक्रम को बनाने का कार्य दिया है जो बालकों की स्रावश्यक्ता हो। एक निश्चित एवम् स्रपरिवर्तनशील पाठ्यक्रम की स्रावश्यक सने स्रविधिक एवम् लचील पाठ्यक्रम की सिफारिश की है।

डीवी ने परम्परावादी अथवा विषयों पर आधारित पाठ्यक्रम से कोई भी सहानुभूति नहीं प्रदर्शित की है। उसने बालक-प्रधान पाठ्यक्रम को अथ्रय दिया है क्योंकि उसका विचार है कि "सम्पूर्ण शिद्धा सम्बन्धी क्रियाकलापों की प्रारम्भिक जड़ वाह्य वस्तुओं के प्रयोग एवम् प्रस्तुती करण में न होकर बालक के प्रवृत्तिमूलक एवम् जन्मजात कार्यों एवम् क्रियाकलापों में है"। डीवी की मुख्य कल्पना यह थी कि स्वयम् जीवन, विशेष व्यवसाय एवम् क्रियाकलाप जो कि मनुष्य की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा जिससे बालक परिवार में परिचित होता है, को ही
बालक की शिक्षा के लिए मुख्य अनुभव के रूप में प्रदान करना चाहिए। ये क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं— भोजन, आश्रय, वस्त्र, यह सम्बन्धी अलंकरण तथा उत्पादन,
विनिमय, एवम् उपभोग से संबंधित सामग्री। इन क्रियाकलागों ने मानवाय प्राणी
एवम् समाज के लिए विकास की स्थित उत्पन्न की है। ये बालक की रुचि के लिए
एक उपयुक्त नैस्पिक वातावरण भी उपस्थित करते हैं तथा रचनात्मक प्रवृत्ति को
भी जागत करते हैं। अतएव विद्यालय का पाठ्यक्रम इन्हों के आधार पर ही होना
चाहिए। डीवी ने इसके अतिरिक्त बालकों की चार प्रवृत्तियों अथवा आवारम्त
रुचियों को शिक्षा का आधार माना है। ये हैं, 'बातकीत अथवा शिक्षा अथवा रचना
तथा कलात्मक अभिव्यक्ति में मचि"। इन वृह्द रूपरेखाओं को हिस्टिन्टल पर रखते
हुए डीवी ने प्रथम छः श्रेणियों में अध्ययन के लिये निम्नलिखित विषयों पर बल
दिया है:— अक्रगणित, संगीत, कला, काष्टकला, पाकशास्त्र, विलाई, विज्ञान,
भूगोल, इतिहास, पढ़ना, लिखना तथा बागवानी।

डीवी ने बालक की रचनात्मक कियाओं में सहकारी कियाकलापों के महत्व पर बल दिया है क्योंकि इस प्रकार के कियाकलाप बालक में अपने सहयोगियों से कियात्मक सम्बन्ध स्थापित करते हैं तथा उनमें सामाजिक गुणों के उन्नयन की भावना उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार उसने शिक्षा में आव्यात्मिक गुणों को महत्व नहीं दिया है। तो भी वास्तविक रूप में डीवी की शिक्षा पद्धति के अनुसार बालक सौन्दर्यात्मक एवम नैतिक शिक्षा से पीछे नहीं भागता।

## शिक्षण-पद्धति

डीवी ने परम्परावादी शिक्षा-विधि की कड़ी आलोचना की है। उसने पुस्त-कीय शिक्षा जिसमें केवल याद करना ही सीखने का लक्ष्य बन गया था, का सखत विरोध किया है। अध्ययन की इस रूढ़िवादी पद्धित से बालक की मानसिक शक्तियों का विकास नहीं होता था वरन् इससे पुस्तकीय ज्ञान एवम् पुरानी विचारधारा बालक के मस्तिष्क में खेषी जाती थी। डीवी ने कहा है कि आज तो व्यवहार, किया-शीलता, करके सीखना, अनुभव के माध्यम से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना आदि की आवश्यकता है। वास्तविक शिक्षा पुस्तकों से नहीं प्राप्त होती वरन् यह तो किया तथा वास्तविक जीवन के अनुभवों से प्राप्त होती है। बालक किसी दूसरे व्यक्ति के सतत् निर्देशन की अपेचा स्वयम् अपनी क्रियाओं से अधिक सीख सकता है। अतएक डांबी ने इस बात पर बल दिया है कि बालक की संपूर्ण सीख बालक की सीधी क्रिया के लिए न होकर उसके कार्यों की उपज होनी चाहिए। डीवी के पूर्व कुछ महान् शिचाशास्त्रियो मुख्य रूप से फोबेल ने भी वास्तविक शिचा में क्रियाकलापों की अत्यावश्यक प्रकृति के महत्व पर बल दिया था। डीवी ने कहा है कि सभी क्रियाकलाप उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उनमें कोई हल करने की समस्या भी होनी चाहिए। बालक का शिक्तशाली उद्देश्य एक हद विचार-धारा, बलवान प्रयत्न, स्फलता की महान् समावना, अनुभव का अति प्रभावशाली संगठन तथा सुन्दर सीख हमारे समच उपस्थित करता है।

डब्ल्यू० एच० किलपैट्रिक द्वारा प्रतिपादित योजना पद्धति (प्रॉजेक्ट मैथड) डीवी की समस्या विधि की नैसर्गिक उपज है। प्रॉजेक्ट पद्धित अध्ययन की प्रक्रिया की अप्रभूमि में एक निश्चित हल करने की समस्या प्रस्तुत करता है। पहले बालक समस्या का सामना करता है। इस समस्या के सफल हल करते ही प्राकृतिक रूप से बालक सीख जाता है। कियाकलापों के सम्पूर्ण प्रासङ्किक ज्ञान पर बालकों को स्वतंत्रतापूर्वक लाम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह विधि बालकों को स्वतंत्रता प्रदान करती है तथा सुप्रवृत्तियों एवम् आदतों यथा कार्यारम्भ की प्रवृत्ति, अपने पर विश्वास, सहयोग आदि का निर्माण करतो है जो कि विद्यालय के अध्ययन के द्वारा प्राप्त करना नितांत कठिन है। यद्यपि डीवी ने इस विधि की कुछ, सीमाओं की ओर भी हमें सचेत किया है, तथापि उसने इस बात का संकेत किया है कि यह पद्धित प्रभावोत्पादक अध्ययन के लिए एक अति सामान्य टंग है।

डीवी के पाठ्यक्रम सम्बन्धी विचारों के अन्तर्गत दूसरा संकेत जो मिलता है वह यह है कि उसने अध्ययन प्रक्रिया की एकता के महत्व पर बल दिया है। इस अध्ययन प्रक्रिया का मूलाधार बालक का क्रियाकलाप तथा अनुभव होगा। इसका कारण यह है कि सभी ज्ञान परस्पर मिले-जुले और एक में पाए जाते हैं और इन्हें विभिन्न विभागों में बांटा नहीं जा सकता है।

## अनुशासन सम्बन्धी विचार

डीवी के शिक्षा सम्बन्धी विचारों को समभाने के लिए हमें उसके व्यावहारिक अनुशासन पर किए गये घोर विरोध की प्रशंसा करनी चाहिए। उसने यह अनुभव किया कि अध्यापक द्वारा दिया गया शारीरिक दंड तथा तानाशाही नियंत्रण वास्तिविक शिक्षा के विकास को रोकता है और बालकों को विद्रोही प्रवृत्ति का बनाता है। इससे अधिक संख्या में विद्यार्थी अध्यापक की इच्छा के कठपुतले बन जाते हैं।

उसने इस बात पर बल दिया है कि अध्यापक को कच्चा में आजा देने के लिए कोई श्रेष्ठ अधिकारी के रूप में नहीं वरन् विद्यालय-समाज के एक सामान्य सदस्य के रूप में होना चाहिए। डीवी ने कहा है कि विद्यालय का अनुशासन सीधे अध्यापक की ओर से न होना चाहिए वरन् इसे विद्यालय के सामाजिक वातावरण से उत्पन्न एक सामृहिक प्रयत्न के रूप में होना चाहिए। डीवी का विचार है कि अष्ठ प्रशिच्चण वहीं है जिसमें बालक सामृहिक विचारों एवम् कार्यों को एक दूसरे से मिलकर करने के लिए प्रेरित होता है। डीवी ने विद्यालय के अनुशासन संबंधी कठिन समस्या को हल करने के लिए "सामृहिक एवम् सहकारी जीवन" का सिद्धान्त प्रस्तृत किया है। इस प्रकार डीवी ने वैयक्तिक को अपेद्या सामाजिक अनुशासन पर बल दिया है।

डीवी इस बात से सहमत हो गया था कि बालकों के उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप बालकों में योग्यता के माध्यम से नैतिक र्राच तथा अन्तर्रा दिट उत्पन्न करेंगे तथा उनको आत्म-नियन्त्रण और सामाजिक मूल्यों को महत्व प्रदान करने में सहायता प्रदान करेंगे। उसका यह सहज विश्वास था कि यदि बालकों का क्रियाकलाप अर्थपूर्ण है, जीवन से सम्बन्धित है, किसी उद्देश्य अथवा लद्य की प्रांति की छोर अभिमुख है तथा अन्य बालकों से सहयोग लेकर किया गया है तो किसी भी रूप में अनुशासन की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। चुनी हुई क्रियाओं का अनुसरण ही स्वयम् स्व-अनुशासन की वृद्धि करेगा तथा सहकारी प्रयत्न अच्छे सामाजिक गुणों का विकास करेगा। अत्यत्व अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह उपयुक्त वातावरण को निर्मित करे, बालकों को सरकारी प्रयत्न पर आधारित अपनी स्वि के विभिन्न कार्यों के चुनाव में सहायता प्रदान करे तथा उनमें अच्जे सामाजिक गुणों एवम् आद्तों को उपजाए।

## सिद्धान्तों का सार

- (१) दर्शनशास्त्र का व्यावहारिक लद्य होता है। यह समाज से उत्पन्न हुन्ना हैं तथा इसके सामाजिक कार्य भी हैं।
- (२) मस्तिष्क श्रथवा ज्ञान साध्य नहीं है। यह जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक प्रमावपूर्ण साधन या सामग्री है।
- (३) क्रियाओं से ज्ञान का विकास होता है । ज्ञान किया की एक गौरा-उपज है ।
- (४) ज्ञान प्रक्त करने की विधि प्रयोगात्मक है।
- ( ध ) मूल्य निश्चित नहीं है; उनका निर्माण किया जाता है !
- (६) विचारों का मूल उद्गम कठिनाइयों तथा विह्नों ऋथवा समस्या में है। बालकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने या विचार करने के लिए तैयार करना चाहिए।

- ( ৩ ) शिल्हा जीवन की तैयारी नहीं ऋषितु स्वयम् जीवन है ।
- ( = ) शिल्वा एक विकास है। जब तक विकास की संभावना है तब तक शिल्वा भी चलती है।
- ( ६ ) शिल्वा एक ब्रानुभव का सतत् पुनर्निर्माण है।
- (१०) शिद्धा एक सामाजिक प्रक्रिया है।
- (११) सामाजिक संगठन का श्रेष्ठतम रूप प्रजातंत्र है।
- (१२) विद्यालय को प्रजातांत्रिक समुदाय एवम् समाज का एक लघु रूप होना चाहिए।
- (१३) सम्पूर्ण शिक्ता सम्बन्धी कार्यों की जड़ बालक की प्रवृत्तिमूलक नैसर्गिक स्थिति एवम् क्रियाकलापों में दूँदी जा सकती है।
- (१४) पाठ्यक्रम का संगठनात्मक सिद्धान्त बालक का ऋपने निश्चित विकास ऋवस्था का क्रियाकलाप तथा सामाजिक जीवन होना चाहिए।
- (१४) बालक की सभी सीख उसके कायों की गौगा उपज के रूप में होनी चाहिए।
- (१६) विद्यालय का अनुशासन बालकों के सहकारी कार्यों तथा सम्मिलित प्रयत्न के फलस्वरूप होना चाहिए।

## डीवी, हरबार्ट तथा फोबेल

डीवी हरबार्ट एवम् फोबेल के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है यद्यपि कई स्थलों पर उसकी मतिविभिन्नता भी है। इन शिचा-शास्त्रियों के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन उनकी विपरीतता एवम् मतैक्य को स्पष्ट रूप से प्रकट कर देगा।

डीवी तथा हरबार्ट — हरबार्ट की शिक्षण विधि एवम् व्यवहार अत्यिषक नियमिनिष्ठ होने के कारण ही डीवी ने इन पर अपनी आलोचना प्रस्तुत की है। डीवी की हिंद में हरबार्ट का मनोविज्ञान विकासशील, ज्ञानेच्छुक तथा प्रयोगशील बालक का मनोविज्ञान होकर, निश्चित रूप से एक अध्यापक का मनोविज्ञान है। डोवी के विचार में हरबार्ट का विद्यालय बाल-केन्द्रित तथा प्रजातांत्रिक नहीं है। उसका विद्यालय एक ऐसा स्थल है जहाँ केवल अध्यापक का साम्राज्य छाया रहता है, जो पूर्ण रूपेण अध्यावहारिक बौद्धिकता से अरोत-प्रोत है, अति कठोर है तथा शासन से पूर्ण है।

जहाँ तक डीवी तथा हरबार्ट के सिद्धान्तों की समानता का संबंध है हम देखते हैं कि दोनों शिद्धाविदों ने शिद्धा में रुचि के महत्व को प्रदर्शित किया है। दोनों ने बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता की अप्रावश्यकता की सराहना की है तथा जॉन डीवी ] [ ऋघ्याय प

दोनों ने बालकों को पढ़ाने के पूर्व उनका पूर्ण रूपेश अध्ययन कर लेने की मान्यता प्रदान की है। अर्थात् दोनों ही शिचा देने से पहले बालक की रुचियों तथा शक्तियों के अध्ययन की आवश्यकता पर बल देते हैं। पुनः हमें हरबार्ट के अध्यापन की पंच पद प्रणाली तथा डीवी के विचार की प्रक्रिया के पाँच चरण में समानता के लच्च हिंदगत होते हैं। हरबार्ट ने अध्यापक के क्रियाक्लापों पर अधिक बल दिया है तो डीवी ने बालक को एक क्रियाशील विद्यार्थ के रूप में महत्त्व दिया है। हरवार्ट का सिद्धान्त इस बात को बताता है कि बालक को किन चीजों का ज्ञान नहीं है जो कि अध्यापक जानता है, तथा डीवी का सिद्धान्त इस को बताता है कि अज्ञात चीज कौन है जिसे बालक स्वयं खोजे। हॉर्ने अपनी 'दि डेमोक्रेटिक किलास्पर्श आफ एज्केशन' नामक पुस्तक में कहता है कि ''ये दोनो सिद्धान्त पारस्परिक एक दूसरे के प्रक हैं। इन दोनों का प्रयोगचित्र मिन्न है। हरबार्ट भाषा, साहित्यक, ऐतिहासिक तथा विचारत्मक चेत्र में प्रभावशाली है तो डीवी हस्तकलाओं तथा विज्ञान के चेत्र में। जहाँ पर पुस्तक की विषय सामग्री का अध्यापन कराया जाता है वहाँ हरबार्ट उपयोगी है तथा जहाँ हाथ का कार्य पारम्भिक है यहाँ डीवी उप-योगी है"।

डीवी तथा फोबेल — डीवी श्रीर फोबेल के विचारों में भी बड़ी समानता है। दोनों ने बालक की निर्माण शक्ति तथा कियाकलाप पर बल दिया है; दोनों ने करके सीखने तथा जीवन से सम्बन्धित कार्यों के श्रागे पुस्तकों को गौण मानने पर जोर दिया है; तथा दोनों ने विद्यालय को एक ऐसा जीवित समाज माना है जहाँ बालक सामाजिक कार्यों में भाग लेता है। डीवी ने फोबेल के विकास के सिद्धान्त जो कि सुप्त शक्तियों को प्रकाशित करने वाला होता है, को श्रस्वीकार कर दिया है। प्रयोजनवादी (प्रेगमेटिस्ट) होने के कारण डीवी ने फोबेल के रहस्यवाद एवम् प्रतीकवाद को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि इसका बहुत श्रिष्ठिक श्रंश दार्शनिक श्रीर श्राध्यात्मिक विचारों से युक्त है तथा यह किंडरगार्टेन के व्यावहारिक उपयोग के लिये बिलकुल श्रावश्यक नहीं है। डीवी फोबेल के श्राध्यात्मवाद में विश्वास नहीं करता। एक श्रादर्शवादी होने के कारण फोबेल ने श्राध्यात्मवाद में विश्वास नहीं करता। एक श्रादर्शवादी होने के कारण फोबेल ने श्रकीम तथा श्रनन्त की श्रोर पेरित होने वाले विकास के पिचार को स्वीकार किया है किन्तु डीवी के दिटकोण में किसो दूरस्थ लद्य की श्रोर विकसित होना श्रसम्भव है क्योंकि यह लद्य स्थिर या निश्चित रूप में होगा। डाक्टर जॉन डीवी के श्रन्धार शिक्ता एक सतत् प्रक्रिया है जिसका कोई निश्चत लद्य नहीं है।

#### आलोचना

जॉन डीवी के कुछ मौलिक सिद्धान्तों की कड़ी श्रालोचना की गई है। सुख्य श्रालोचनाएँ निम्नलिखित हैं:—

- (१) ब्रादर्शवादियों ने डीवी की दार्शनिक विचाराधारा को बिलकुल अस्वीकार कर दिया है। इस विचार को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया है कि शिचा केवल रचनात्मकता है। इसके विपरीत उन्होंने यह मत प्रकट किया है कि यह आंशिक रूप में रचनात्मकता एवम् अनुरूपता (वर्तमान सामाजिक उत्तराधिकार तथा संस्कृति की अनुरूपता ) दोनों है।
- (२) डीवी स्थिर एवम् अन्तिम मूल्यों तथा लच्यों का विरोध करके इधर-उधर ही मटकता है। डीवी परिस्थिति के आधार पर मूल्य और आदर्श निश्चय करता है।
- (३) डीवी का सतत् विकास को लद्द मानने वाला 'विकास का सिद्धान्त' तथा और श्रिधिक पुनर्निर्माण को लद्द मानने वाला तथा किसी स्थिर या निश्चिक रूप को न मानने वाला 'श्रनुभव के पुनर्निर्माण का सिद्धान्त' श्रालोचकों के लिये श्रालोचना का मुख्य बिन्दु है।
- (४) डीवी की यह कल्पना कि विचार समस्या-जनित है तथा सम्पूर्ण ज्ञान का प्रादु-भीव किया से होता है, न्यायसंगत नहीं है। ज्ञान एक मात्र किया पर ही निर्भर नहीं रहता। मनन अथवा बौद्धिक किया भी ज्ञान की अभिवृद्धि करता है जैसा कि हम गणित तथा दर्शन-शास्त्र में देखते हैं।
- ( १ ) डीवी ने 'करके सीखने' पर बहुत बल दिया है। करके सीखने की विशेषता तो पशुत्रों की होती है किन्तु इसके विपरीत मनुष्य विचार अथवा मनन श्रीर इससे अधिक दूसरे के अनुभवों से सीखता है। महान सामाजिक उत्तरा- धिकार, सांस्कृतिक सम्पत्ति जिसका मनुष्य ने संचय किया है तथा कला, नैतिकता एवम् धर्म का प्राथमिक सिद्धान्त आदि का निर्धारण 'करके' या वैयक्तिक खोज अथवा प्रयोगों के आधार पर नहीं हो सकता वरन् इसका निश्चय तो दर्शनशास्त्र की विधि से होता है।
- (६) डीवी में व्यक्ति को सामाजिक कार्य में रत करने की परोत्त प्रवृत्ति पाई जाती है। उसने समूह के महत्व पर ही बहुत श्रिधिक बल दिया है तथा व्यक्ति की महत्ता को बहुत ही कम कर दिया है।

१--आदर्शनादियों में डीवी का सबसे कड़ा त्रालोचक हॉनें है। । (१४६

(७) डीवी ने विद्यालय को बाल-वेन्द्रित तथा समूह केन्द्रित दोनों रूपों में निर्मित करने पर प्रकाश डाला है। क्या एक बाल केन्द्रित विद्यालय समूह केन्द्रित भी हो सकता है, यह एक विचारणीय प्रश्न है।

## डीवी का आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव

यह तो निश्चित है कि भावी कुछ वधों में ही डीवी के सिद्धान्तों की अलीचना एवम् प्रशंसा शिक्षा के साहित्य को अत्यिषक समृद्ध कर देगा । अन्तिम निर्णय विद्वानों का चाहे जो कुछ भी हो किन्तु फिर भी विद्वान नैथेन्सन के शब्दों में वर्णित सत्य की अवहेलना नहीं की जा सकती । उसने कहा है "हम देखते हैं कि डीवी के शिक्षा सम्बन्धी आन्दोलन ने हमारा मार्ग प्रशस्त कर दिया है" । डीवी ने अमेरि-कीय शिक्षा के सिद्धान्त एवम् व्यवहार दोनों पर अपना अत्यन्त स्वस्थ प्रभाव डाला है । किन्तु उसका प्रभाव केवल अमेरिकीय शिक्षा पर ही नहीं पड़ा है । डीवी के शिक्षा पर प्रत्यक्त अथवा अपरयक्त प्रभाव पर विचार करने पर हमें यह जात हैं ता है कि सम्पूर्ण संसार में शायद ही कोई देश ऐसा हो जिस पर डीवी ना प्रभाव नहीं पड़ा है ।

डीबी ने जान के परम्परासम्मत स्थिर पुराने श्रादशों को चुनौती देकर शिका को वर्तमान जीवन की वास्तिवकता श्रों के समज्ञ ला उपस्थित किया । उसने विचालय के जीवन एवम् किया में मानव की विकाशतम्म रुचि को प्रकाशित किया है। यह रुचि है बालकों के एक जीवित प्राणी के रूप में रुचि तथा वर्तमान सामाजिक कार्यों में रुचि । उसने ऐसी शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की है जिसमें रुचि का केन्द्र-विन्दु श्रव्यापक नहीं वरन् बालक है। पाठ्यक्रम का निर्देश बालक के कियाकलाप तथा रुचि द्वारा होता है। इस प्रकार की विधि में शिक्षा कठिन प्रयास एवम् कठो-रता की श्रपेक्षा खेल के समान सहावनी तथा खेलकृद प्रतियोगिता की माँति श्रत्यन्त रमण्या रूप में परिवर्तित हो जाती है। यद्यपि यह सच है कि बालक को शास्त्रीय ज्ञान की उपलब्धि कम होती है किन्तु वह श्रपने समाज से तथा समकालीन सम्यता की समस्याश्रों से पूर्ण परिचित्त हो जाता है।

रचन हमक क्रियाकलापों का आन्दोलन, सामाजीकरण पर महत्व तथा रुचि का सिद्धान्त आदि डीवी के महत्त्वपूर्ण योगदान हैं, यद्यपि ये पूर्ण रूपेण मौलिक नहीं है। स्कूल जीवन एवम् प्रशासन में प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों एवम् व्यवहारों के प्रयोग की सतत् रुचि भी डीवी की एक अन्य महत्वपूर्ण देन है। सम्भवतः डीवी की शिचा सम्बन्धी विशेष रूपेण अमेरिकीय शिचा सम्बन्धी सभी सेवाओं में से उसकी विचार करने की विधि को संगठित करने की सेवा सबसे महान है। विचार करने की प्रक्रिया के विश्लेषण के माध्यम से समस्या जनित शिचा तथा इससे निःस्त प्रयोजन (प्रोजेक्ट) पद्धति को डीवी ने अध्यापन विधि के रूप में उद्धाटित किया है। इस विधि का प्रभाव बहुत अधिक रहा है।

श्रमरीका तथा श्रन्य स्थानों के प्राथमिक विद्यालयों को डीवी के सिद्धान्तों के श्राधार पर पूर्ण रूपेण पुनर्निमित किया गया है। डीवी के, शिच्चा जीवन की प्रक्रिया के रूप में, क्रियाकलापों की योजना, रुचि का महत्व, सामूहिक जीवन की क्रियाकलापों पर निर्भर रहने वाले विषयों का श्रन्तर्सम्बन्धी श्रादि तिब्रहित सिद्धान्तों को भी सहर्ष स्वीकार कर लिया गया है तथा इसका प्रयोग भी श्रनेक प्राथमिक विद्यालयों में हुश्रा है। इसी प्रकार डीवी ने माध्यमिक स्तर की शिच्चा का भी पुनर्निर्माण किया है। माध्यमिक स्तर पर कई स्थानों पर समस्या के श्राधार पर शिच्चा देने के लिए बल दिया गया है।

डीवी के शैचिक प्रयत्नों का प्रभाव विश्व पर काफी पड़ा है। उसने शिचा श्रीर जीवन को एक बताकर उपयोगी शिचा विशेष कर हस्तकार्य एवं वैशनिक तथा तक्तीकी शिचा के प्रसार में सबसे बड़ा योगदान दिया है। यही कारण है कि आज विश्व में अपरीकी पद्धति पर चलने वाली शिचा का अनुसरण हुआ है। हमारे देश में भी बहुउद्योगीय एवं विशान की शिचा की आयोजना डीवी का प्रभाव माना जाता है।

# पारिभाषिक शब्दावली

| हिन्दी                   | ग्रंग्रेजी    | पृष्ठ  | हिन्दी          | <b>ग्रं</b> ग्रेजी | पृष्ठ      |  |  |
|--------------------------|---------------|--------|-----------------|--------------------|------------|--|--|
| ई० पू० = B               | efore Christ. | १      | विरोधी छाप      | = Contradic        | tory       |  |  |
| श्रादर्शनाद =            | = Idealism.   | ম্     |                 | impressi           |            |  |  |
| प्रतिरक्ता संघ           | =Defensive    |        | वस्तुनिष्ठ=     | Objective.         | 23         |  |  |
|                          | league.       | ,,     | श्रंघानुमानः    | =Blind guess       | . ,,       |  |  |
| समाजवादी =               | Socialistic.  | 3      | प्रत्यय = Co    | oncept.            | 23         |  |  |
| प्रगतिशील =              | Progressive.  | ,,     | बोध=Un          | derstanding.       | 33         |  |  |
| सुसंयत = W               | ell-balanced. | ,,     | तर्कपूर्ण = F   | Rational.          | 23         |  |  |
| फ़ारसीय युद्ध :          | =Persian wa   | r. ,,  | मूलप्रवृत्यातम  | क विश्वास=Ins      | tinc-      |  |  |
| प्रजातन्त्रात्मक         | = Democrati   | .c. ,, |                 | tive belie         | f. ,,      |  |  |
| संगीत तथा ध्य            | भायाम=Music   | and    | विचार-विमा      | र्रो = Discussio   | n. 5       |  |  |
|                          | Gymnast       | ic. ,, | तत्व $=$ Elic   | ements.            | ,,         |  |  |
| सोफिस्ट=S                | ophist.       | 8      | संयम=Te         | mperance.          | ,,         |  |  |
| रूढ़िवादी =              | Conservative  | . ,,   | दृद्ता = Fo     | rtitude.           | ,,         |  |  |
| श्रन्तर्नि <b>रीच्</b> ण | =Introspect   | ion.,, | इन्द्रिथ तत्व   | =Appetitive        |            |  |  |
| वार्तालाप =              | Dialogue.     | ६      |                 | elem               | ent. ,,    |  |  |
| विचारवादी=               | =Idealist.    | ,,     | <b>श्च</b> ारमक | पन् = Spiritua     | al         |  |  |
| _अमरता = I:              | mmortality.   | S      |                 | elemen             | t. ,,      |  |  |
| शाश्वत = E               | ternal.       | ,,     | श्चात्म-नियं    | त्रण=Self con      | trol. , ,, |  |  |
| प्रत्यचीकरणः             | = Perception. | . 53   | दार्शनिक व      | र्ग = Philosopl    | ner        |  |  |
| <b>मत =</b> Opi          | nion.         | ,,     |                 |                    | lass. "    |  |  |
| যান = Kn                 | owledge.      | ,,     | सैनिक वर्ग      | =Soldier cla       | SS. ,,     |  |  |
|                          | १४६           |        |                 |                    |            |  |  |

| पारिभाषिक शब | दावली ] |
|--------------|---------|
|--------------|---------|

## [ महान् पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 🔞

| हिन्दी ग्रंग्रेजी                | पृष्ठ | हिन्दी                  | <b>ग्रंग्रे</b> जी | पुष्ठ *    |
|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------------|------------|
| सम्मान = Honour.                 | 3     | फांस की राज्य           | क्रांति = French   | <b>G</b> - |
| ज्यावसायिक वर्ग=Industrial       |       |                         | Revolution.        | २्७        |
| class.                           | 3     | स्वतन्त्रता $=$ $L$     | iberty.            | 39         |
| उच्चवर्गीय = Aristocratic.       | ,,    | बंधुत्व = Fra           | ternity.           | ,,         |
| जातिवादी प्रणाली = System        | &     | समानता = E              | quality.           | ,,         |
| Caste.                           | 22    | न्यक्तिवाद $=$ ${ m I}$ | ndividualism.      | ३०         |
| नैतिक सम्प्रदाय = Ethical        |       | निषेघात्मक =            | _                  | 38         |
| Community                        | , ,,  | गुण श्रीर सत्य          | =Virtue and        |            |
| सम-विकास = Harmonious            |       |                         | Truth.             | ,,         |
| growth.                          | ११    | नैसर्गिक दगडः           | =Natural           |            |
| युनर्निदेशन = Redirection.       | ,,    |                         | punishment.        | 34         |
| सूद्रमीकरण = Abstraction.        | ,,    | निर्देश=Ins             | struction.         | ३८         |
| श्रनुकरणशील = Imitative.         | १२    | नैसर्गिक जिज्ञा         | सा = Natural       |            |
| शिशु सदन=Nursery.                | १३    |                         | curiosity.         | ,,         |
| मनोवृति=Attitude.                | ,,    |                         | Carpentry.         | "          |
| मानसिक संयम = Mental             |       | नैतिक पूर्णताः          | =Moral             |            |
| Discipline.                      | १४    |                         | perfection.        | 38         |
| श्रदृश्य चिन्तन = Abstract       |       | नैसागक धर्म =           | Natural            |            |
| thinking.                        | ,,    |                         | Religion.          | ,,         |
| परिपूर्ण राज्य = Perfect state.  |       | दमनवादी $= I$           | Repressive.        | ,,         |
| सार्वभौमिक = Universal.          | १=    |                         | nventional.        | "          |
| तर्कशास्त्र = Logic.             | 38    | वैयक्तिक=In             |                    | 80         |
| प्रकृति के नियन्ता = Author of   |       | प्राकृतिक परिण्         | ाम=Natural         |            |
| Nature.                          | २१    |                         | consequence.       | 88         |
| रोमांटिक त्रान्दोलन = Romant     | ic    |                         | मान्दोलन = Psy-    |            |
| movement.                        | "     | chologic                | cal movement.      | ४२         |
| লঘু चित्र = Miniature.           | २३    | वैज्ञानिक तत्व =        | Scientific         | -          |
| विषय वस्त = Subject matter       | • ,,  |                         | tendency.          | ,,         |
| - त्रान्यविश्वास = Superstition. | ,,    | सामाजिक तत्व            | =Sociological      |            |
| प्रकृतिवाद = Naturalism.         | ,,    |                         | tendency.          | ,,         |
|                                  | ११    | 0                       | •                  |            |

| <sub>महान्</sub> पाश्च                                                                                                                                                             | तत्य शिक्षा-शास्त्र                                                                                                          | त्री ]                                   | [ पारिभाषिक शब्दावली                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ्ल्दी                                                                                                                                                                              | ग्रंग्रेजी                                                                                                                   | पृष्ठ                                    | हिस्दी                                                                                                                     | श्रंग्रेजी                                                                                                                | पृष्ठ                                                                                |                 |
| बाल-केन्द्रित = Child-centered. ,,<br>पुनरावृति = Recapitulation. ,,<br>श्रायोगिक श्रन्वेषण = Experi-<br>mental Investigation. ४२<br>महाद्वीपीय पद्धति = Continental<br>System. ४४ |                                                                                                                              |                                          | मौलिक श्रम्यापन = Oral teaching. ४४<br>सरलतम तत्व = Simplest element. ४४<br>स्तरगत श्रम्यास = Progressive<br>exercises. ४४ |                                                                                                                           |                                                                                      |                 |
| sal I                                                                                                                                                                              | बन-शिद्धा = Ur<br>Public Educa<br>श्रम्युत्थान = Soc                                                                         | niver-<br>tion. ,,                       | विशिष्ट                                                                                                                    | स्दम = Concret<br>Abstr<br>से सामान्य = Part<br>to Gene                                                                   | act. ,,<br>icular<br>ral. ,,                                                         |                 |
| प्रगतिशील<br>सर्वाङ्गीया =<br>वर्ग-विभाव<br>प्रतिबन्धयुन्<br>स्नेहमयी =<br>श्रास्पष्ट इ                                                                                            | Natural. = Progressive = Harmoniou जन = Grading ज = Strict. = Loving. न्द्रिय अनुभव = V sense impre वम् वर्णन = Cle and Desc | ague ession. Xi arness                   | मानसिव<br>स्थानीय<br>गृह भूगोत<br>श्रुतुभव<br>, श्रांगिक                                                                   | त्र श्रंकगणित = Me<br>Arithmo<br>भूगोल = Local (<br>त्र = Home Geo<br>तत्व = Element<br>Experi<br>विकास = Organ<br>velopm | hod. 45 ntal etic. ,, Geogra- phy. 48 graphy. es of ence. 50 nic de- nent. 53 nment. | ें<br>'<br>'''' |
| स्पष्ट प्रति गिनती, वि                                                                                                                                                             | तमा = Clear in<br>ह्प, नामकरण = I<br>Form, N<br>g = Observation<br>g = Intution.<br>g = First h                              | nage Number, ame. & on. and ex- erience. | , नातक-<br>४ यथार्थः<br>,, मन =                                                                                            | बाद = Realism.<br>Mind.<br>करण = Presenta<br>सेक विभागों = Me                                                             | phy. & & ation. & antal                                                              | ¥.              |

## पारिभाषिक शब्दावली ]

ग्रंग्रेजी पृष्ठ हिन्दी सामान्यीकरण् = Generalization. && प्रत्ययात्मक चिन्तन = Conceptual thinking. निर्णय=Judgment. गुण = Virtue. " श्रांतरिक स्वतन्त्रता = Inner freedom. 90 पूर्णता = Perfection. सद्भावना = Goodwill. 55 रुचि का सिद्धान्त = The doctrine of Interest. 9? सहज रुचि = Spontaneous interest. ऐन्छिक रुचि=Voluntaryinterest. 77 साहचर्य विधि = Method of Association. ज्ञान सम्बन्धी रुचि = Knowledge interest. अनुभव-मूलक = Empirical. विचार-मूलक = Speculative. ७२ सौन्दर्यात्मक = Aesthetic. सहकारी = Participation. सहानुमूति-मूलक = Sympathetic ,, वाह्य-नियंत्रण = External control ,, शासन = Government. उपदेश या निर्देश = Instruction. ,, प्रशिक्ष अथवा अनुशासन = Training or Discipline. "

## [ महान् पश्चात्य शिक्षा-शास्त्री

श्रंग्रे जी des हिन्दी सांस्कृतिक युग-सिद्धान्त = Cultute Epoch Theory. 93 विश्लेषण एवं संश्लेषण = Analysis and Synthesis. स्वप्नद्रव्टा = Dreamy. 50 श्राध्यात्मक = Spritual. एकता का सिद्धान्त = The doctrine of Unity. 59 पूर्णता का सिद्धान्त = The Principle of Organic Whole, 55 विकास का सिद्धान्त = The Principle of Evolution. श्चात्म-क्रिया = Self activity. सम्रस्ता = Harmony. कार्य या व्यापार = Occupation. ६६ उपहार = Gift. सांकेतिक प्रतिनिधित्व = Symbolic representation. बेलनाकार ठोस = Cylinder. धन = Cube. छल्ले = Rings. फोबेलवाद = Froebelianism. ६१ नैसर्गिक प्रक्रिया = Natural process. ?o! सम्पूर्ण (पूर्ण) जीवन = Complete living. सामाजिक दार्शनिक ← Social Philosopher. प्रकृति वैशानिक = Natural Scientist. १६२

| हिन्दी                | श्रंग्रेजी       | वृद्ध     | हिन्दी                | <b>अंग्रे</b> जी        | पृष्ठ |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| भाकृतिक चुना          | ৰ=Natural se     | elec-     | सांस्कृतिक वि         | षय = Cultural           |       |
|                       | tion             | 1. १०३    |                       | subject.                | ११०   |
| योग्यतम ही जी         | वित रहे = Survi  | val       | शास्त्रीय विष         | ाय=Classical            |       |
|                       | of the fittest   | . ,,      |                       | study                   | ٠,,   |
| इन्द्रिय यथार्थं      | बादी = Sense re  | alist.,   | , निर्णय शारि         | $\bar{n} = $ Power of   |       |
| मानवीय विष            | यों = Humanis    | tic       |                       | judgment.               | "     |
|                       | Studie           | s. १०४    | शिच्या सूत्र          | =Maxims of              |       |
| श्रोद्योगिक का        | न्ति = Industria |           |                       | Method.                 | 333   |
| • -                   | Revolution       | . ,,      | श्रनुभव्जन्य          | =Empirical.             | ११२   |
| श्रापेद्धिक सूस्य     | =Relative        |           |                       | Rational.               | ११२   |
|                       | value            | . 33      | सवदनशाल               | काल = Sensitive period. | ११६   |
|                       | Moral fear.      | "         | इन्द्रिय-शिद          | ए = Sense train-        | 114   |
| श्र <b>संवेगशील</b> त | T=Unemotion      |           |                       | ing.                    | ११७   |
|                       | alism            | . १०४     | मानसिक न्यू           | नता = Mental            |       |
| संश्लेषगात्मक         | दर्शन = Synthe   |           |                       | deficiency.             | 27    |
|                       | Philosop         | hy.       | , बालकों व            | न घर=Houses of          | •     |
|                       | है=Reality is    |           |                       | Children.               | "     |
| _ ` `                 | Unknowable       | . ?       | २६ <b>त्रा</b> च्याति | क यथार्थवाद = Spri      |       |
| शक्तिंया तेज =        | = Force or       |           |                       | tual Realism.           | ११६   |
| 2                     | energ            |           | , संकीर्ए ऐ           | न्द्रिकता = Narrow      |       |
| विलयन का सि           | द्धान्त = Theory |           |                       | sensualism.             | "     |
|                       | of Dissolutio    |           | , श्रात्मशि           | दा (स्व-शिद्धा) = Au    | to-   |
| श्रात्म सुरह्या=      | Self preserva    |           |                       | education.              | ,,    |
| ब्राज्यका == ०००      |                  |           | हस्तच्चेप की श्र      |                         | 0.0   |
| अवकारा का मा          | ท=Enjoymer       |           |                       | of interference.        |       |
| नक्षेत्रा गुरूक       | of feisure.      | ४०६ .     | मूल का नियन           | त्रण = Control of       |       |
|                       | मं≛ Rational     |           | - K-26-               | error.                  |       |
| डदार = Libe           |                  |           | रानान्द्रया की        | पृथक्करण् = Isola       |       |
| odiz - TING           | ial.             | ११०<br>१६ | 3                     | tion of senses.         | १४२   |
|                       |                  | ₹ ५       | 7                     |                         |       |

| पारिः             | पारिभाषिक शब्दावली ] |                        |               | [ महान् पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्रीं |                    |                  |                 |
|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| हिन्द             | हिन्दी               | <b>ग्रंप्रे</b> जी     | पृष्ठ         | हिन्द                              | ी ग्र              | <b>ांग्र</b> ेजी | पृष्ठः          |
| सामान             | मनोवैज्ञानिक         | च्य = Psycholo         | gi-           | शिचा ज                             | ीवन है $=$ $E$     | ducation         |                 |
|                   |                      | cal moment.            | १२४           |                                    |                    | is life.         | 98¥             |
| प्रत्यया          | कर्मेन्टिय श्रथ      | वा पुट्टों की शिद्धा = |               | विकास                              | ही शिचा है =       | =Educa-          |                 |
|                   |                      | tor or Muscul          |               |                                    | tion i             | s growth.        | <b>55</b> `     |
| निर्ण्य           |                      | education.             |               | श्रनुभव<br>Conti                   | का सतत् पुन        | निमाण =          |                 |
| गुण =             | पर्या ज्ञानित स      | थापित करना =           | ,,,           | Conti                              | nuous re           | perience.        | on<br>១០೬       |
| श्रांति           |                      | osolute silence        | 9210          | मामाजि                             |                    |                  | 104             |
|                   |                      | Sound box.             | . ५२ <u>६</u> | alillia                            | 1 A14141 -         | process.         | 90.0            |
| पूर्णता           |                      | Spindle box.           |               | ਰਸੰਵੀਜ                             | मणाज — С           |                  | 100             |
| सद्भा             |                      | Directress.            |               | 44614                              | 4114 – C           | society.         |                 |
| रुचि <sup>ह</sup> |                      | चाना = Refrain         |               | ਸਫ਼-ਚੀਹ                            | a = Assoc          |                  |                 |
|                   |                      | interference.          |               |                                    |                    |                  | • 10-           |
| सहज               |                      | Adjustment.            |               |                                    |                    |                  |                 |
|                   |                      | Individualiza          |               | <b>4.</b> 1.                       | icory or i         | Effort.          | <del>33</del> . |
| ऐन्छ              |                      |                        |               | नकारात्म                           | क गु <b>ण =</b> Ne |                  | 77.             |
|                   | सत्ताधारिता =        | = Authoritari-         | "             | 1 14 2124                          | . 34-110           | virtues.         | 288             |
| साहर              | - " " "              |                        | १३८           | सामहिक                             | जीवन = Co          | mmunity          | 100             |
|                   | प्रयोगात्मक वि       | वेद्यालय = Experi      |               | 21 8/6 "                           | -1(1-1 00          | life.            |                 |
| श्चान             |                      | nental school.         |               | सामाजिव                            | निपणता =           | -                | 7>              |
| ,                 |                      | Adaptation.            |               | -1 111 11                          | •                  | efficiency.      | 2>              |
| <b>ऋ</b> नुः      |                      | तए संवर्ष = Strugg     |               | सहयोगी र                           |                    |                  | 12              |
| विचा              |                      | for Existence          |               | -61111                             | .,,                | activity.        | 77              |
| सौन्द             | प्रयोगात्मक ऋ        | गदर्शवाद = Expe        |               | लघ समा                             | ज=Minia            |                  | 77              |
| सहक               | m                    | ental Idealism         |               |                                    | -,                 | society.         | १४०             |
| सहाः              |                      | गन = Technolo          |               | ऋभिव्यवि                           | क्रवर्गी = Ex      |                  |                 |
| वाह्य             | सामाजिक ग्रं         |                        |               |                                    | क क्रियाकलाप       |                  | 12              |
| शास               | \$                   | complex.               |               |                                    |                    |                  |                 |
| उपदे              | विरोधामासः           | =Inconsistency         | . १४४         | श्रविधिव                           | = Inform           | nal.             | ) <b>)</b>      |
|                   |                      | •                      |               |                                    |                    | -                | 20              |

[ पारिभाषिक शब्दावली महान् पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री ] ग्रंग्रे जी ाहन्दी श्रंग्रे जी पृष्ठ हिन्दी १४० स्व-श्रनुशासन = Self-discipline१४३ लचीला = Flexible. बालक-प्रधान = Child-centred. ,, गौगा-उपज = By-product. उद्देश्यपूर्ण कियाकलाप = Pur-सतत् प्रक्रिया = Continuous process. १४४ poseful activity. १४२ १४६: रचनात्मकता = Creativity. समस्या विधि = Problem method. ,, त्रानुह्मवा = Conformity. सामूहिक ( सहकारी ) जीवन = Shared living. १४३

# सहायक ग्रंथों की सूची BIBLIOGRAPHY

## ENGLISH BOOKS

## (A) GENERAL

Encyclopedia Britannica.

Encyclopedia of Social Sciences.

Encyclopedia of Modern Education.

Ladams : Evolution of Educational Theory; Moder

Developments in Educational Practice.

Boyd : The History of Western Education. Butts

: A Cultural History of Education.

Cubberley: The History of Education.

Curtis & Boultwood: A Short History of Educational Ideas

Duggan : A Students' Text Book in the History

Education.

Eby & Arrowood: Development of Modern Education.

Frost : The Basic Teachings of the Great Philosopher Good

: A History of Western Education.

Graves : A Students' History of Education; A History

of Education ( Before the Middle-Ages

Meyer : The Development of Education in the T Monroe

tieth Century.

: Text Book in the History of Education.

१६६...

#### BIBLIOGRAPHY

Montessori : The Montessori Method, The 'Advanced

Education for a new world; ToeEducate the Montessori Method; The Secret of childhood;

Human Potential.

Society; Schools of tomorrow; Reconstruction : Democracy and Education; The School and Nama (T

in Philosophy.

: The Democratic Philosophy of Education. Home

: Education: Intellectual, Moral and Physical. *มอวนอ*4ี5

#### HINDI BOOKS

भारिया तथा अरावल : शिह्मा द्योंन

एस० के**० प्रप्रवाल** : शिक्षा के तितिक भिक्रान्त सर्यू प्रसाद चीके : पारचात्य शिक्षा का संनित्त

: पश्चाल शिला का संस्थित इतिहास

सीताराम जायसवाल : पश्चिमी शिव्हा का इतिहास

सीताराम चतुवेदी क्रिम् क्रम्ड र्रीष्ट गिलीएम क्रिप्टी: